

## KRAMADIPIKA.

(A Tantric Text).

His Highness Shri Rajarajeshvar Maharajadhiraj Maharaja SHRI HARISINGHJI BAHADUR.

G. C. I. E , K. C. V. O.,

OF

#### JAMMU & KASHMIR

Edited with introduction

BY

#### RAM CHANDRA KAK

Director of the

ARCHÆOLOGICAL & RESEARCH DEPARTMENT

JAMMU & KASHMIR GOVERNMENT.

AND

HARABHATTA SHASTRI.



SRINAGAR:
Printed at the Kashmir Mercantile Press.
1929.

# KRAMADIEKKA

(in Callet Call).

AND DESCRIPTION OF THE PARTY OF

TIN ADDRESS AND

THE STORY OF THE STREET STREET

LETTER STATE OF THE



TARAKIN S

#### Introduction

KRAMADIPIKA or "light on the path" is a Vaishnava Tantra, Gopala-Vishnu being the presiding deity. The Krama "path," is the worship of the Supreme Being herein termed Bala-Gopala, as enjoined and described in the text. The author nowhere mentions his own name though in the 13th verse of the last Chapter, he states: "Dipikeyam mayodbhashyate kramatah Krishna-mantra-gaditanam:" but no name follows the personal pronoun "maya."

It claims that the Gopala mantra is much more efficacious than all other mantras, inasmuch as the latter rarely become fruitful and always require that the Sadhaka should necessarily belong to one of the four Varnas and Ashramas, while the Gopala mantra never fails in its effect nor imposes any limitations of Caste or Ashrama on the worshipper.

A mantra can be used as a beneficent power or as an offensive or defensive force by the performance of a Purashcharana. This is an elaborate process consisting of five main parts, namely: Japa, Havana, Tarpana, Marjana, and Brahma-bhoja. Japa is mental recitation of the mantra as many lacs of times as the number of sayllables it contains. Occasionally the number is arbitrarily fixed, but in no case is it less than ten thousand. Havana consists of offering various fruits, ghee, sugar, grains, and other eatables in a sacrificial fire. Tarpana is the offering of handfuls of water to the deity. Marjana is the ceremonial sprinkling of water in which are kept twigs and leaves of herbs called Sarvaushadhi, "all herbs". Brahma-bhoja is the feeding of Brahmanas at the end of the ceremony. It is essential that Havana,

Tarpana, Marjana, and Brahma - bhoja be accompanied by the recitation of the Mantra. The number of times each succeeding ceremony is repeated should be a tenth of the number of the preceding one. Thus the number of Brahmanas to be fed at the end of the Purashcharana should be one-tenth of the sprinklings.

The Purashcharana, though very important in itself, is not efficacious unless the performer is possessed of certain personal qualifications. The term Adhikari is applied to a person who by the special grace of God is rendered fit to perform the Purashcharana. He has to bathe every morning, put on ceremonially clean clothes, keep his hands ceremonially clean, paint the pundra mark on the forehead, take his seat facing east, worship his Guru, and then begin the worship of Ganesha. Having cleansed his hands by the Astra mantra. " phat astraya phat," he should purify his Bhuta-Sharira. or "Spiritual body". This is an intricate process of auto-suggestion. Having purified himself as stated above and having performed the worship of Ganesha, he mentally suggests to himself that his body is being consumed by Kálágni, the all-destroying fire of the Kalpanta. After it has been reduced to ashes he imagines that a powerful storm blows away the ashes, leaving no visible trace of them behind, and then an incessant rain-storm washes away even the invisible particles and completely cleans the scene of the cremation. Thus the sadhaka by auto-suggestion reduces his physical body to extinction and totally loses conciousness of his external surroundings and even of the existence of his physical body. He then imagines that a shower of ambrosia falls on the site of the cremation and there springs up a divine body free from all human passion and weakness, which he inhabits. This destruction of the animal body and its replacement by a spotless celestial body by means of auto-suggestion is called the

Bhuta-sharira-shodhana, literally, the purification of the body composed of elements. Even this is not deemed enough; for, though the Sadhaka has attained tadatmya (oneness, at-onement), with his Ishtadeva, he is apt to forget that the Ishtadeva identical with the visible and invisible universe. To effect this the Sadhaka has to perform the Matrika nyasa. The Matrikas are spiritual forces represented in the mundane world by the 48 letters of the alphabet. The 31 letters from Ka to Sa represent the tattvas (principles). The vowels represent Shuddha-Vidya, Ishvara, Sadashiva, Shakti and Shiva tattvas. The last letter Ha combined with A the first letter of alphabet, and the nasal bindu represents Paramashiva bodying and pervading the whole universe while transcending it at the same time. Nyasa is a psychic process by which the different Varna-shaktis, the forces underlying the letters of the alphabet, are located in imagination on and identified with, the different parts of the Sadhaka's body. Thus by the performance of the Matrika nyasa the Sadhaka who has achieved tadatmya with the individual Vishnu is enabled to expand his consciousness further and make it pervade and transcend the entire universe. Having attained this stage of psychic consciousness the aspirant has Adhikara, or in other words is fit, to recite and use all Vaishnava mantras. An essential feature of the purification is Pranayama. It is stated that the performance of 16 Pranayama exercises accompanied by the Japa of Gopala mantra after Bhutashuddhi, as stated above, results in the acquiring a state of complete sinlessness within a month. The pranayama described in this text has the distinction that it comprises four steps: rechak, puraka, kumbhaka, and rechaka, over again, instead of only three as is usually the case.

The Vaishnava mantras described in the text are given in the table at the end of this introduction:

Nyasa is of three kinds, Srishti krama, Sthiti krama, and Samhara krama. The first is prescribed for the Brahmachari, the second for the Grihastha, and the third for the Vanaprastha and the Sannyasi. They have their distinguishing characterstics. In the Srishti krama the alphabet begins in the right order and each letter is joined with the bindu. In the Sthiti krama the letters are recited from Dha to the end and then from A to Da, and to each letter is joined the anusvara and visarga. In the Samhara Krama Nyasa the alphabet is recited in the reverse order, conjoined with a bindu.

The Sadhaka while meditating should place before his mind's eye the following dhyana of Gopala. He should imagine Him under a Kalpa tree in Vrindavana seated on a golden eight-petalled lotus and surrounded by Gopis attired like Himself, singing and playing on various kinds of musical instruments, wearing beautiful ornaments, as also by Brahmanas, celestial beings, and heavenly musicians. The Sadhaka should in his imagination identify himself with Gopala and having worshipped Him as his own true self with the Upacharas namely, the offering of Asana, Padya, Arghya, Achamana, Gandha, Pushpa, Dhupa, Dipa, Naivedya, Madhuparka, Alankara, etc., he should perform the mantra japa.

Everybody, however, is not entitled to perform the japa of a mantra unless he has obtained the Adhikara or title to do so by a proper Diksha or initiation. This last is an elaborate ceremony consisting of (1). the construction of a Vedi or altar, (2) offerings to Vastu devatas, (3) the laying out of the Mandala in various coloured powders (4) Worship of the Guru, (5) worship of the pitha on which the sacrificial jar is to be placed, (6) worship of the jar containing holy water, herbs etc. (7) Mantra-japa preceded by the worship of the Avarana Deva with 16 upacharas, (8) feeding of Brahmanas followed

by the bestowal of an appropriate dakshina on the Guru, by the Shishya. All this is to be done by the Guru who having finished these preliminary ceremonies, baptises the shishya and initiates him into the mantra. It is only such a shishya who is entitled to mantra-japa, and without proper initiation no one will be able to achieve any noteworthy results.

The mere fact of initiation does not, however, make a man an adept. To attain to that stage of perfection where he can make use of the mantra according to his desire, he has to undergo a long course of practice (Sadhana); for instance in the case of the mantra of ten syllables, he has to perform 10,00,000 of Japa, 100,000 of Havana, 10,000 Tarpana, 1000 Marjana, 100 Brahama-bhoja.

The uses to which the mantra can be put are various, but for each different application of the mantra a different dhyana of the deity is prescribed: (1) If one is in need of food his dhyana should be that of Gopala-Krishna lying in his cradle, gently swayed to and fro by Gopis and fed with milk. (2) If it is desired to allay adversity or illness or misfortune, the dhyana of Krishna killing Putana is advised. (3) Long life and good health are obtained by meditating on youthful Krishna carrying milk and curds in his hands. (4) By meditating on Krishna dancing on the hoods of Kaleya, maladies caused by poisoning are cured. (5) Fever among children is allayed by meditating on Krishna holding the demon Baka by his beak and tearing him to pieces. (6) Distress caused by excessive rain, storm or lightning is averted by meditating on Krishna holding up Govardhana with his left hand and playing on his flute. (7) Rainfall and relief from fever are obtained by meditating on Krishna, sporting in the Yamuna with Gopis and sprinkling water on them. (8) By meditating on Vishnu riding on the Garuda and routing his enemies, one's opponents are vanquished.

Similarly special dhyanas of Vishnu relating to the various episodes of his life are prescribed for numerous objects, such as securing prosperity, attaining to the office of the High Priest to the King, obtaining children, gaining mastery over eloquent speech, bringing people under one's influence, as also for attainment of freedom from the sorrows and miseries of the world.

|         | मन्त्राः                              | देवता    | ऋषिः                                    | छुन्द्ः |
|---------|---------------------------------------|----------|-----------------------------------------|---------|
| ?       | गोपीजनवल्लभाय स्वाहा ॥                | कृष्णः   | नारदः                                   | विराद   |
| २       | क्लीं कृष्णाय गोविन्दाय गोपीजन-       | Be Holes | 87 4.7                                  | Hara to |
|         | वल्लभाय क्लीं स्वाहा ॥                | कृष्णः   | नारदः                                   | गायत्री |
| 3       | श्रों नमो भगवते वासुदेवाय ॥           | ***      | "                                       | विराद्  |
| 8       | क्लीं कृष्णाय नमः॥                    | 35       |                                         |         |
| ×       | हों श्रीं ॥                           |          | "                                       | 55      |
| E       | कुः ॥                                 | "        | "                                       | "       |
| 9       | कृः ॥<br>रुष्ण ॥                      | "        | "                                       | "       |
| 5       | क्रीं रुप्ए ॥                         | "        | 55                                      | "       |
| 3       | क्रीं रुष्णाय ॥                       | 33       | 55                                      | , ,,    |
| 80      | कृष्णाय नमः॥                          | 11-      | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 99      |
| 28      |                                       | . "      | >>                                      | 55      |
|         | गोपालाय स्वाहा ॥                      | 95       | 51                                      | 35 15   |
| १२      | क्लीं कृष्णाय स्वाहा ॥                | "        | 33                                      | ***     |
| १३      | कृष्णाय गोविन्दाय ॥                   | 91       | 37                                      | **      |
| १४      | श्रीं हीं क्लीं कृष्णाय क्लीं ॥       | - 33     | 35                                      | ,,      |
| १४      | क्रीं रुष्णाय क्रीं गोविन्दाय॥        | ***      | - 19                                    | 59      |
| १६      | द्धिमत्त्रणाय स्वाहा ॥                | ,,       | ,,                                      | ,,      |
| १७      | सुप्रसन्नात्मने नमः ॥                 | "        | 55                                      |         |
| १=      | क्लीं गोपीजनवल्लभाय ॥                 | 55       |                                         | 39      |
| 38      | क्रीं ग्लीं क्रीं श्यामलाङ्गाय द्भाः॥ | "        | ,,,                                     | ***     |
| 20      | बालवपुषे रुष्णाय स्वाहा ॥             |          | "                                       | "       |
| २१      | वालवपुषे क्लीं कृष्णाय स्वाहा ॥       | 99       | - 11                                    | 11      |
| - 12-10 | 3. 4. 2. 4. 1. 1. 1. 1. 1.            | **       | 99                                      | 21      |

## क्रमदीपिकाया मुद्रणसमाप्ती

# उपलब्धस्य श्रीरघुनाथमन्दिरपुस्तकालयस्थस्य त्रादर्शपुस्तकस्य

## इमानि पाठान्तराणि ।

| पृष्ठसं० | पंक्तिसं० | Pin-                 |                       |
|----------|-----------|----------------------|-----------------------|
| 2        | 2         | कर्णत्कराद्वेसु०     | कलकगद्वेगु०           |
| २        | રષ્ઠ      | कराद्यमिदम्०         | कराङ्गमिद्म्०         |
| 3        | 8         | दन्तयुज्जु०          | दद्द्वयेषु०           |
| 8        | 3         | जनार्दनो मा च०       | जनार्दनोमे च०         |
| ૪        |           | विद्यती च॰           | विद्यते च०            |
| ,,       | "         | मूर्तयो हलानां०      | मूर्तयोऽत्र हलां०     |
| ×        | १२        | न्यसतात् तु०         | च यतस्तु०             |
| "        | १४        | स्थानेषु यरलव०       | स्थान् षो यलव०        |
| ,,       | २०        | विश्वमूर्त्यादिषु०   | विम्बमूर्त्यादिषु०    |
| દ્       | १६        | कलादगड०              | कलादन्त०              |
| १०       | २२        | दपि नोक्रः०          | दिप चोक्तः            |
| **       | २३        | एतेऽभिमुखोऽनुऋमत० 🌕  | एतेऽभिख्येऽनुऋमशः०    |
| ११       | १०        | हर्दिकृत्यैविंधेय०   | हर्दिहृद्यैर्विधेय०   |
| १२       | १२        | स्थितिम्०            | ि स्थितिन्यास०        |
| "        | 20        | श्रवसि(?)विहिता०     | श्रवोविहिता०          |
| १३       | 5         | स्थलं०               | स्थली०                |
| १४       | १४        | न्तः श्रवणाद्तियुगल० | न्तरश्रवणाचिनोयुगल०   |
| "        | १७        | चरागि०               | <b>च्चरं</b> ०        |
| "        | १८        | नयनह०                | नयनमुखहु०             |
| १४       | 8         | ङ्गत०                | द्रत इति शुद्धः पाठः। |
| ,,       | १४        | पुरा वापि०           | दिवारात्रि            |
| १७       | ×         | भानुभाभास्वरा०       | भानुबद्गास्वरा०       |
| 13       | 20        | चित्रमालम्०          | चि <b>ल्लिमालम्</b> ० |

| पृष्ठसं० | <b>पं</b> क्तिसं० |                                  |                          |
|----------|-------------------|----------------------------------|--------------------------|
| १=       | २०                | केतुजवा०                         | केतुयवा०                 |
| 38       | 3                 | सप्रसद्                          | सप्रस्नव०                |
| 37       | १०                | लास्यावगाढसृत०                   | लास्यावटचंरित०           |
| *>       | ११                | वेखुप्रवर्तित्०                  | वेगुप्रनर्तित०           |
| *)       | २०                | ध्वानामृतोद्धृत०                 | ध्वानामृतोद्धत०          |
| २०       | ह्                | निविवीष०                         | निविरीष०                 |
| ,,       | १०                | पस्य ।                           | पानाम् ।                 |
| **       | १३                | <b>उदितरुचिरहासपूर्णचन्द्रा०</b> | तदतिरुचिरमन्दहासचन्द्रा० |
| **       | १७                | तदतिरुचिर०                       | तदतिललित०                |
| "        | २२                | लालसानाम्० ं                     | लालसाभ्याम्              |
| "        | २४                | म्बुजानाम्०                      | म्बुजाभ्याम्०            |
| २१       | २०                | समाधिस्थान् 0                    | समाधिना०                 |
| ,-       | २३                | मुख्यान् ०                       | मुख्या०                  |
| २३       | १०                | मष्ट्घा०                         | मध्रा०                   |
| २४       | ৩                 | विभूत्याङ्गान्तं०                | विभूत्याद्यङ्गान्तं०     |
| **       | રક                | मुखवासं दत्त्वा०                 | मुखवासाद्यं दत्त्वा०     |
| २४.      | ११                | समर्पयेत्०                       | समापयेत्०                |
| >>       | १३                | य इदं जपते विधिवन्नरो०           | य इमं जपते विधि नरो०     |
| 38       | २                 | <b>उशीर</b> ०                    | सशीत०                    |
| "        | દ્                | सेवकर्म०                         | सेरकर्म०                 |
| **       | 9                 | तत्तदा०                          | तद्वद०                   |
| 30       | १२                | श्वमुख्य <u>ौ</u> ०              | श्ममुख्यौ०               |
| ,,       | १४                | संपूज्या०                        | संपूज्याः०               |
| **       | २०                | स्मर्या०                         | सार्या इति ग्रुद्धपाठः । |
| ३२       | 8                 | गर्गीघ०                          | गगोस्र०                  |
| 27       | 3                 | श्रम्पा०                         | चम्पा०                   |
| "        | १८                | <b>कृष्णपूजाम्</b> ०             | पुष्पपूजाम्०             |
| ,,       | २२                | वार्ष्य०                         | वाष्ण्येय०               |

| पृष्ठसं० | पंक्रिसं० |                      |                      |
|----------|-----------|----------------------|----------------------|
| 38       | ११        | मध्यमा०              | मध्यमाः०             |
| 34       | ११        | दन्तपवना०            | दन्तघवना०            |
| ३६       | ૨         | स्वधामताम्०          | सुघात्मताम्॰         |
| "        | १०        | प्रतृप्त्यै <i>०</i> | प्रसत्त्यै०          |
| 19       | ११        | परीत्य०              | प्रतर्प्य०           |
| ,,       | २१        | तेनाभिनील०           | तेनाभिलीन०           |
| ३७       | १         | मन्त्रार्थैः०        | मन्त्रान्तैः०        |
| **       | २         | परिधृत०              | परिहित०              |
| "        | E         | वर्मणोऽस्य०          | वर्ष्मणोस्य०         |
| "        | 3         | प्रसाधितं०           | प्रसादितम्०          |
| "        | १६        | संभोजयेत्०           | संतोषयेत्०           |
| ३८       | १४        | जपाद्भिः०            | जप्त्वाद्भिः०        |
| . ,,,    | १६        | जप्तं जलाद्यम्०      | जाप्ताञ्जनाद्य०      |
| ••       | २०        | चेत्यदानः०           | चाद्दानः०            |
| ३६       | ક         | माञ्चान्यतरं०        | मार्गान्यतरं०        |
| **       | २०        | भक्तिभावनम्र०        | भक्तिभरावनम्र०       |
| 80       | १८        | धाम्रा०              | दाम्ना०              |
| ४२       | 8         | मुदारवेगुम्०         | मुदारवेषम्०          |
| "        | १२        | सर्पिर्युतैः०        | सर्पिःप्जुतैः०       |
| ४३       | રક        | शैलेयं०              | शैनेयं०              |
| કક       | १७        | नीरजमूल०             | नीरजसून०             |
| ८४       | ६         | वासविहार०            | रासविहार०            |
| ,,       | १०        | दयिताकुल०            | द्यितागल०            |
| "        | १२        | ज्वलिताकु०युजम       | १० ज्विताङ्ग०युजाम्० |
| 79       | १४        | तालगर्गैः०           | तानगर्गैः०           |
| ४६       | ६         | वदनं सुविलासविलास    | ० वसनं सुविलासनिवास० |
| "        | २०        | सरमावद्नं०           | सरमामदनं०            |
| "        | २१        | , मिथुनार्धम०        | मिथुनाह्म०           |

| पृष्ठसं०   | पंक्तिसं० |                          |                                   |
|------------|-----------|--------------------------|-----------------------------------|
| ८८         | १६        | वै फलं स्थात्०           | यैः फलं तत्०                      |
| 용도         | 3         | तर्पयेदेकत०              | तर्पयेदेकैकश०                     |
| "          | १२        | रजस्वला मोदका०           | रजस्वला वोचामोदका०                |
| 38         | १०        | षडर्गद्विशः०             | षडर्गी द्विशः० 🤫                  |
| "          | ११        | पूर्वकालि०               | पूर्वकानि०                        |
| Ko         | ક         | शालग्रामे मनौ०           | शालित्रामे मणौ०                   |
| ४१         | 3         | जाताम्बुदप्रभम्०         | जातं द्युसप्रभम्०                 |
| ,,         | १२        | पूर्वकः०                 | पूर्वकाः०                         |
| ,,         | १४        | ङ्कगम् । चलद्वोचार०      | ङ्गके । बलदोश्चर०                 |
| ,,         | 38        | मरुझसित०                 | मरुन्नमित०                        |
| ४२         | ¥         | श्रमुना वान्नरूप०        | श्रमुना बालरूप०                   |
| ,,         | ف         | प्रस्नातः पञ्चगन्याद्भि० | प्रस्नातपञ्चगव्याभिः०             |
| ४३         | ¥         | पुरुषोत्तमम् ।           | पुरुषोत्तम०                       |
| ,,         | १०        | महानन्द्रप्रति०          | महानन्दप्रीति०                    |
| ,,         | १८        | च गोपालपदं०              | गोपालकपदं०                        |
| ,,         | 38        | शिखास्या०                | शिरांस्य०                         |
| "          | २१        | गोपाल०                   | गोबाल०                            |
| 31         | २३        | फणामध्ये०                | फलारङ्गे०                         |
| አጸ         | ક         | कालिमध्येत्य यस्यान्ते   | फणामध्ये द्विवर्णकान्० काव्यमध्ये |
|            |           |                          | फणामध्ये दिवर्णकान्०              |
| . ,,       | १२        | कर्तव्या०                | विषञ्ची०                          |
| "          | २१        | लोनैरयुत०                | लो <b>णैरयुत</b> ०                |
| "          | २३        | उच्छीकर०                 | , तच्छीकर०                        |
| <b>ሂሂ</b>  | २         | श्राद्यमेव०              | श्रमुमेव०                         |
| "          | ¥         | भिष्णुत०                 | भिष्दुत०                          |
| "          | १४        | सुतं०                    | सुतान् ०                          |
| <b>४</b> ६ | ११        | द्विष्टयो०               | इष्ट्यो०                          |
| ,,         | २३        | प्रजपेद्रात्रौ०          | <b>प्रयतो रात्रौ</b> ०            |
|            |           |                          |                                   |

¥

| पृष्ठसं० | पंक्तिसं० |                          |                          |
|----------|-----------|--------------------------|--------------------------|
| ሂኳ       | =         | धारस्य०                  | सुघस्य०                  |
| 33       | १०        | संकाशं०                  | संकाश ०                  |
| 22       | १६        | मृष्टता०                 | मुष्णता०                 |
| 3%       | ¥         | धनैर्धराम् ०             | धनैर्हरिम् ०             |
| ६३       | १७        | पयसपङ्कं०                | पायसपकं०                 |
| 77       | 38        | नखसदुद्दाम०              | नखमत्युद्दाम०            |
| ६६       | ¥         | दग्डधरो०                 | द्रगडावधौ०               |
| 23       | ৩         | विष्णुरित्युक्तो०        | विष्ण इत्युक्तवा०        |
| 23       | २४        | स्तमा०                   | स्ता श्रा॰               |
| ह्द      | 9         | गुरुपर्ताः०              | गुरुपङ्क्रि॰             |
| "        | १६        | दामाद्यच्यास्तु किंकिणी० | वह्न्याद्यं किंकिणी तथा० |
| इंड      | 8         | गोपीभ्यश्च रसप्रदम्०     | गोभ्यश्च घवसप्रदः०       |
| ७२       | \$        | लोलालकान्तं०             | नीलालकान्तं०             |
| "        | ૪         | गदाकल्प०                 | गलाकल्प०                 |



# क्रमदीपिका

प्रथमः पटलः ।

श्रीगरोशाय नमः

कलात्तमायालवकान्तमूर्तिः

कणत्कणद्वेणुनिनादरम्यः ।

श्रितो हृदि व्याकुलयंस्त्रिलोकीं

श्रियेऽस्तु गोपीजनवह्नभो वः ॥ १ ॥

गुरुचरणसरोरुहद्वयोत्थान्

महितरजःकणकान् (प्रणम्य) मुर्धा ।

गदितामिह विविच्य नारदाचै-

र्यजनविधिं कथयामि शार्ङ्गपाणेः ॥ २ ॥

चितिसुरन्पविद्तुरीयजानां

मुनिवनवासिगृहस्थव(र्णा ? र्णि )नां च ।

जपहुतयजनादिभिर्मनूनां

फलित हि कश्चन कस्यचित् कथंचित् ॥ ३ ॥

सर्वे(षु) वर्णेषु तथाश्रमेषु

नारीषु नानाह्यजन्म(भे १ जे ) षु ।

दाता फलानामभिवाञ्छितानां

द्रागेव गोपालकमन्त्र एषः ॥ ४ ॥

(न्यू ? नू )नमच्युतकटाच्चपातने कारणं भवति भक्तिरञ्जसा । तचतुष्टयफलाप्तये ततो भक्तिमानधिकु(तौ ? तो) हरौ गुरौ ॥ ४ ॥

स्नातो निर्मलसूच्मशुद्धवसनो धौताङ्घिपाएयाननः

स्वाचान्तः सुपवित्रमुद्रितकरः श्वेतोर्ध्वपुण्ड्रोज्ज्वलः । प्राचीदिग्वदनो निबध्य सुदृढं पद्मासनं स्वस्तिकं स्वासीनः स्वगुरून् गणाधिपमथो वन्देत बद्धाञ्जलिः ॥ ६॥

> ततोऽस्त्रमन्त्रेण विशोध्य पाणी त्रितालदिग्बन्धहुताशशालान् । विधाय भूतात्मकमेतदङ्गं विशोधयेच्छुद्धमातिः क्रमेण ॥ ७ ॥

इडावक्त्रे धूम्रं सततगतिशीजं सत्तवकं स्मरेत्पूर्वं मन्त्री सकतभुवनोच्छोषणकरम् । स्वकं देहं तेन प्रततवपुषापूर्य सकतं विशोष्य व्यामुश्चेत् पवनमथ मार्गेण स्वमणेः ॥ ८॥

तेनैव मार्गेण विलीनमारुतं बीजं विचिन्त्यारुणमाशुशुच्चणेः । त्रापूर्य देहं परिदद्य वामतो मुश्रेत् समीरं सह भस्मना बहिः॥ ६॥

टपरमतीव शुभ्रममृतांशुपथेन विधुं नयतु ललाटचन्द्रमसुतः सकलार्णमयीम् । लपरजपान्निपात्य रचयेच तया सकलं वपुरमृतौघनृष्टिमथ वक्त्रकराद्यमिदम् ॥ १०॥ शिरोवदनवृत्तदृक्श्रवणघोणगण्डोष्ठद'न्तयुत्तु सशिरोमुखे(षु?ष्व) च इति क्रमाद्विन्यसेत्।
हलश्च करपादसन्धिषु तद्यकेष्वादरात्
सपार्श्वयुगपृष्ठनाभ्युद्ररकेषु याद्यानथ ॥ ११॥
हद्यकत्त्वकुत्करमूलदोःपद्युगोद्रवक्त्रगतान् वुधः।

हृदयपूर्वमनेन पथान्वहं

न्यसतु शुद्धकतेवरसिद्धये ॥ १२॥ इत्यारचय्य वपुरर्णशतार्धकेन

सार्धचपेशसविसर्गक(शो?सो)भयैस्तैः। विन्यस्य केशवपुरःसरमृर्तियुक्तैः

कीर्लादिशिक्षसिहतैर्न्यसितु क्रमेण ॥ १३ ॥ अथ कथयाम्यर्णानां मूर्ताः शक्ताः समस्तभवनमयीः। केशवकीर्ती नारायणकान्ती माधवस्तथा तृष्टिः ॥ १४ ॥ गोविन्दः पुष्टियुतो विष्णुधृती सदनश्च मध्वाद्यः । शान्तिस्त्रिविक्रमश्च किया पुनर्वामनो दयायुक्तः ॥ १५ ॥ श्रीधरयुता च मेधा हृषीकनाथश्च हृषया युक्तः । अम्बुजनाभश्चद्वे दामोदरसंयुता पुनर्लज्ञा ॥ १६ ॥

लक्ष्मीः सवासुदेवा संकर्षणः सरस्वतीयुक्तः । प्रद्युत्रः प्रीतिसमेतोऽनिरुद्धको रितरिमाः स्वरोपेताः ॥ १७॥ चिक्रजये गदिदुर्गे शार्झी प्रभयान्वितस्तथा खड्गी । सत्या शंखी चण्डा हिलवाण्यो मुस्सिलयुग्विलासिनिका॥ १८॥ शूली विजया पाशी विरजा विश्वान्वितोऽङ्कुशी भूयः । विनदा मुक्जन्दयुक्ता नन्दजसुनदे स्मृतिश्च नान्दियुता॥ १६॥

१ 'न्तद्वयेषु' कः पाठः ।

नरऋदी नरकजिता समृद्धिरथ शृद्धियुग् हिरः।
कृष्णो बुद्धियुतः सत्ययुता शिक्षमितियुक् सात्त्वतः शौरिः॥२०॥
चमया शूरो रमया जनार्दनो मा च भूघरः क्षेदिनी।
विश्वादिमूर्तियुता क्षिन्ना वैकुण्ठयुक् तथा वसुदा॥ २१॥
पुरुषोत्तमश्च वसुधा वितना च परा बलानुजोपेता।
भूयः परायणाख्या बालः सूच्मा वृष्वसंध्ये च॥ २२॥
सवृषा प्रज्ञा हंसा प्रभा वराहो निशा च विमलोऽमोघा।
नरसिंहविद्युती च प्रणिगदिता मूर्तयो हलानां शिक्षयुताः॥ २३॥

वर्णानुक्त्वा सार्धचन्द्रान् पुरस्तान् मूर्तीः शक्लीर्ङेवसाना नितं च । उक्त्वा न्यसेद्यादिभिः सप्त धातून् प्राणं शिक्तं क्रोधमप्यात्मनेऽन्तान् ॥ २४ ॥

उचत्प्रचोतनशतरुचिं तप्तहेमावदातं
पार्श्वद्वन्द्वे जलिधसुतया विश्वधात्र्या च जुष्टम् ।
नानारत्नोञ्जसितविविधाकल्पमापीतवस्त्रं
विष्णुं वन्दे दरकमलकौमोदकीचक्रपाणिम् ॥ २५ ॥
ध्यात्वैवं परमपुमांसमच्हरैयों
विन्यस्येद् दिनमनु केशवादि युक्तः ।
मेधायुःस्मृतिधृतिकान्तिकीर्तिलच्मीसौभाग्यैश्चिरमुपवृहितो भवेत् सः ॥ २६ ॥

श्रयमेव रमापुरःसरं प्रभजेचो मनुजो विधि बुधः समुपेत्य रमां प्रथीयसीं पुनरन्ते हरितां व्रजत्यसौ ॥ २७ ॥

१ 'दिकीर्तियु' कः पाठः ।

इत्यच्युतीकृततनुर्विद्धीत तत्त्व-न्यासं मपूर्वकपराच्चरनत्युपेतम् । भूयः पराय च तदाह्वयमात्मने च नत्यन्तमुद्धरतु तत्त्वमनुन् क्रमेण ॥ २८ ॥

सकलवपुषि जीवं प्राणमायोज्य मध्ये
न्यसतु मतिमहंकारं मनश्चेति (य!म)न्त्री ।
कमुखहृदयगुह्याङ्घिष्वथो शब्दपूर्वं
गुणगणमथ कर्णादिस्थितं श्रोत्रपूर्वम् ॥ २६ ॥

वागादीन्द्रियवर्गमात्मनिलयेष्वाकाशपूर्वं गणं मूध्न्यस्यि हृदये शिवे चरणयोहित्पुडरीकं हृदि। विम्बानि द्विषडष्टयुग्दशकलाव्याप्तानि सूर्योडुराड्-

वहीनां न्यसतात् तु भूतवसुमुन्यच्यच्तरैर्मन्त्रवित् ॥ ३०॥ अथ परमेष्ठिपुमांसौ विश्वनिवृत्ती च सर्व इत्युपनिषदः । न्यसेदाकाशादिस्थानेषु यरलवळाणैः सलवकैः ॥ ३१ ॥

वासुदेवः संकर्षणः प्रद्युम्नश्चानिरुद्धकः । नारायणश्च क्रमशः परमेष्ट्यादिभि(र्मे १र्यु )ताः ॥ ३२ ॥

> ततः कोपतत्त्वं च्तरौबिन्दुयुक्तं दसिंहं न्यसेत् सर्वगात्रेषु तज्ज्ञः । कमेणेति तत्त्वात्मको न्यास उक्तः

(सु?स्व)सांनिध्यकृद् विश्वमूर्लादिषु स्यात् ॥ ३३॥

इति कृते अधिकृतो भवति ध्रुवं सकलवैष्णवमन्त्रजपादिषु । पवनसंयमनं त्वमुना चरेत् यमिह जप्तुमसौ मनुमिच्छाति ॥ ३४ ॥ श्रथवाखिलेषु हरिमन्त्रजपविधिषु मूलमन्त्रतः । संयमनममलधीर्मरुतो विधिनाभ्यसंश्ररतु तत्त्वसंख्यया ॥ ३५ ॥ पुरतो जपस्य परतोऽपि विहितमथ तांत्रिकं बुधैः। षोडश य इह चरेद् दिनशः परिपूयते स खलु मासतोंऽहसः ॥ ३६ ॥

श्रथवाङ्गजन्ममनुनाऽसुसंयमनं
सक्तेषु कृष्णमनुजापकर्मसु ।
सहितैकसप्तकृतिवारमभ्यसंस्तनुयात् समस्तदुरितापहारिणा ॥ ३७ ॥

अष्टाविंशतिसंख्यामिष्टफलदं मन्त्रं दशार्णं जप-न्नायच्छेत् पवनं सुशंसितमतिस्त्वष्टादशार्णेन चेत् । अभ्यस्यन् रविवारमन्यमनुभिर्वणीनुरूपं जपन् कुर्यात् रेचकपूरकं सुनिपुणः प्राणप्रयोगं नरः ॥ ३८॥

रेचयेन्मारुतं दत्त्वया दत्त्तिणः पूरयद्वामया मध्यनाड्या पुनः । धारयदीरितं रेचकादित्रयं

स्यात्कलाद्गडविद्याख्यमात्रात्मकम् ॥ ३६ ॥

प्राणायामं विधायेत्यथ निजवपुषा कल्पयेद्योगपीठं न्यस्येदाधारशिक्तप्रकृतिकमठशेषज्ञमाज्ञीरसिन्धून् । श्वेतद्वीपं च रत्नोज्ज्वलसिहतमहामण्डपं कल्पवृत्तं हृदेशेंऽसद्वयोरुद्वयवदनकटीपार्श्वयुग्मेषु भूयः ॥ ४० ॥

धर्माद्यधर्मादि च पादगात्र-चतुष्ठयं हृद्यथ शेषमञ्जम् । सूर्येन्दुवहीन् प्रणवांशयुक्तान् स्वाद्यच्रिः सन्वरजस्तमांसि ॥ ४१ ॥ आत्मादित्रयमादिवीजसहितं व्योमाग्रिमायालवै-ज्ञीनात्मानमथाष्टदित्तु परितो मध्ये च शक्तीर्नव । न्यस्त्वा पीठमनुं च तत्र विधिवत्तत्कर्णिकामध्यगं नित्यानन्दचितिप्रकाशममृतं संचिन्तयेद्वाम तत् ॥ ४२ ॥

विमलोत्कार्षिणी ज्ञाना किया योगा च शक्तयः ।
प्रह्वी सत्या तथेशानानुग्रहा नवमी स्मृताः ॥ ४३ ॥
तारं हृद्यं भगवान् विष्णुः सर्वान्वितश्च भूतात्मा ।
केन्ताश्च वासुदेवः सर्वात्मयुतश्च संयोगः ॥ ४४ ॥
योगावधौ पद्मपीठात्मा क्युतो नतिश्चान्ते ।
पीठमहामनुरुक्तः पर्याशोऽयं संपर्यासु ॥ ४५ ॥

करयोर्युगलं विधाय मन्त्रातमकमाभ्यामभिधास्यमानमार्गात् ।
सकलं विद्धीत मन्त्रवर्णैः
परमं ज्योतिरनुत्तमं हरेस्तत् ॥ ४६ ॥

इति श्रीक्रमदीपिकायां (देहशुद्धि-न्यासपीठन्यासविधिनिरूपणं नाम) प्रथमः पटलः सम्पूर्णः ॥ १ ॥



# द्वितीयः पटलः।

----

वच्ये मनुं त्रिभुवनप्रधितानुभाव-मच्चीणपुण्यनिचयैर्मुनिभिर्विमृग्यम् । पत्तीन्द्रकेतुविषयं वसुधर्मकाम-मोत्तपदं सकलकार्मणकर्मदत्तम् ॥१॥ अतिगुह्यमबोधतूलराशि-ज्वलनं वागधिपत्वदं नराणाम् । दुरितापहरं विषापमृत्यु-ग्रहरोगार्तिनिवार**णैकहेतुम् ॥ २** ॥ जयदं प्रधनेऽभयदं विपिने सालिलप्लवने सुखतारणदम् । नरसाप्तिरथद्विपवृद्धिकरं स्रुतगोधरणीधनधान्यकरम् ॥ ३॥ बलवीर्यशौर्यनिचयप्रतिभा-खरदेहकान्तिसुभगत्वकरम् । त्तुभिताएडकोटिमणिमादिगुणा-ष्टकदं किमत्र बहुनाखिलदम् ॥ ४ ॥ शार्ङ्गी सोत्तरदन्तः शूरो वामाचियुक् द्वितीयाणीः। शूली शौरिर्वालो बलानुजद्वयमथात्त्रस्वतुष्टयम् ॥ ५ ॥ शूरतुरीयः साननवृत्तः स्यात्सप्तमोऽष्टमोऽग्निमथः। तद्दयिताच्तरयुग्मं तदुपरिगं त्वेवमुद्धरेन्मन्त्रम् ॥ ६ ॥ प्रकाशितो दशात्त्ररो मनुस्त्वयं मधुद्विषः । विशेषतः पदारबिन्दयुग्मभिक्तवर्धनः ॥ ७॥

नारदो मुनिरमुष्य कीर्तित-श्छुन्द उक्तमृषिभिर्विराडपि । देवता सकललोकमङ्गलो

नन्दगोपतनयः समीरितः ॥ ८॥

श्रङ्गानि पञ्च हुतभुग्दयितासमेतै-अक्रैरमुष्य मुखवृत्तविसूपपन्नैः।

त्रैलोक्यरच्रण्युज़ाष्यसुरान्तकाख्य-पूर्वेण चेति कथितानि विभक्तियुक्तैः ॥ ६ ॥

हृद्ये नितः शिरिस पावकिष्रिया सवषद् शिखा हुमिति वर्मणि स्मृतम् । सफडस्त्रमित्युदितमङ्गपश्चकं सचतुर्थिवौषडुदितं दृशौ यदि ॥ १० ॥

मन्त्रार्णेर्दशभिरुपेतचन्द्रखराडैरङ्गानां दशकमुदीरितं नमोऽन्तम् ।
हुच्छीर्षं तदनु शिखा तनुत्रमस्त्रं
पार्श्वद्वनद्वसकटिएष्टम् धेयुक्तम् ॥ ११ ॥

वद्ये मन्त्रस्यास्य बीजं सशकि चकी शकी वामनेत्रप्रदीप्तः । सप्रद्युम्नो बीजमेतत्प्रदिष्टं मन्त्रः प्रद्युम्नो जगन्मोहनोऽयम् ॥ १२ ॥

१ 'र्घ्व' पाठः ।

हंसो मेदोवक्त्रवृत्ताभ्युपेतः
पोत्री नेत्राद्यन्वितोऽसौ युगार्णा ।
पोक्ता शक्तिः सर्वगीर्वाणवृन्दैर्वन्द्यस्याग्नेर्वन्नभा कामदेयम् ॥१३ ॥

विनियोगोऽस्य मन्त्रस्य पुरुषार्थचतुष्टये । कृष्णः प्रकृतिरित्युक्षो दुर्गाधिष्ठातृदेवता ॥ १४ ॥

गोपायित सकलिमदं गोपायित परमपुमांसिमिति ।
गोपी प्रकृतिस्तस्यां जातं जन इति महदादिकं पृथिव्यन्तम् ॥ १५ ॥
अनयोगोंपीजनयोः समीरिणादाश्रयत्वतो व्याप्ता ।
बक्षभ इत्युपिदिष्टं सान्द्रानन्दं निरञ्जनं ज्योतिः ॥ १६ ॥
स्वाहेति स्वात्मानं गमयामीति स्वतेजसे तस्मै ।
यः कार्यकारणेशः परमात्मेत्यच्युतैकतास्य भवेत् ॥ १७ ॥
अथवा गोपीजन इति समस्तजगद्वनशिक्तसमुद्रायः ।
तस्य खानन्यस्य खामी वक्षभ इतीह निर्दिष्टः ॥ १८ ॥
अथवा बजयुवतीनां दियताय जुहोमि मां मदीयमि ।
इत्यपयेत् समस्तं ब्रह्मणि सगुणे समस्तसंपत्त्ये ॥ १६ ॥
कृषशब्दः सत्तार्थो णुआनन्दात्मकस्ततः कृष्णः ।
भक्तायकर्षणादिष तद्वर्णत्वाच मन्त्रमयवपुषः ॥ २० ॥
गौः शब्दवाचकत्वाज् ज्ञानं तेनोपलभ्यत इति गोविन्दः ।
वेत्तीति शब्दराशिं गोविन्दो गोविचारणादिष नोकः ॥ २१ ॥

एतेऽभिमुखोऽनुक्रमतस्तुर्य्यविभक्त्या मन्त्रात्पूर्वं मन्मथबीजादथ पश्चात् । स्यातां चेदछादशवणीं मनुवर्यो गुह्याद्गुह्यो वाञ्छितचिन्तामणिरेषः ॥ २२ ॥ पूर्वप्रदिष्टे मुनिदेवतेऽस्य
च्छन्दस्तु गायच्यमुशन्ति सन्तः ।
अङ्गानि मन्त्रार्णचतुश्चतुष्कैवर्मावसानानि युगार्णमस्त्रम् ॥ २३ ॥

वीजं शिकः प्रकृतिर्विनियोगश्चापि पूर्ववदमुष्य । पूर्वतरस्य मनोरथ कथयामि न्यासमिखलिसिद्धिकरम् ॥ २४ ॥

व्यापय्याथो हस्तयोमेन्त्रमन्त-बिद्धे पार्श्वे ताररुद्धं वुधेन । न्यासो वर्णेस्तारयुग्मान्तरस्थै-बिन्दूत्तंसैहर्दिकृत्यैर्विधेयः ॥ २५ ॥

शाखासु त्रीणि पर्वाण्यघि दशसु पृथग्दित्त्णाङ्ग्रष्टपूर्वं वामाङ्ग्रष्टावसानं न्यसतु विशद्धाः सृष्टिरुक्ता करस्या । अङ्गुष्ठद्वन्द्वपूर्वा स्थितिरुभयकरे संहृतिर्वामपूर्वा दत्ताङ्गुष्टान्तिकैतत् त्रयमिष सृजिति स्थित्युपेतं च कार्यम्॥२६॥

ततः स्थितिकमाद् वुधो दशाङ्गकानि विन्यसेत्।
तदङ्गपश्चकं तथा विधिः समीरितः करे॥ २७॥

पुटितैर्मनुनाथ मातृकाणैंरिभविन्यस्य सविन्दुभिः पुरोवत् ।
अनुसंहृतिसृष्टिमार्गभेदाद्दशतत्त्वानि च मन्त्रवर्णभाञ्जि ॥ २८ ॥
संहृतावनुगतो मनुवर्धः
सृष्टिवर्त्माने भवेत् प्रतिघातः ।
उद्धृतिः खलु पुरोक्तवदेषां
न्यासकर्म कथयाम्यधुनाहम् ॥ २६ ॥

महीसिलिलपावकानिलिवियन्ति गर्वो महान् पुनः प्रकृतिपुरुषौ पर इमानि तत्त्वान्यथ । पदान्धुहृदयास्यकान्यिध तु पश्च मध्ये द्वयं त्रयं सकलगं ततो न्यसतु तद्विपर्यासतः॥ ३०॥

गुप्ततमोऽयं न्यासः संप्रोक्तस्तत्त्वदशकपरिक्लृप्तः। कार्योऽन्येष्वपि सद्भिगोंपालकमनुषु भिटिति फलसिद्ध्ये ॥ ३१ ॥ त्राकेशादापादाद् दोभ्या ध्रुवपुटितमनुवरं न्यसेद्वपुषि त्रिशः। मूर्धन्यच्णोः श्रुत्योघीणमुखहृदयजठरिशवजानुपत्सु तथाच्तराणि न्यसेत् ॥ ३२ ॥

उक्ता सृष्टिः शिष्टैः स्थितिरिप मुनिभिरभिहिता हृदादिमुखान्तिका। संहारोऽङ्ग्यादिमुर्द्धान्तस्त्रितयमिदिभिति विरचयेच सृष्टिमनु स्थितिम् ॥ ३३॥

न्यासः संहारान्तो मस्करिवैखानसेषु विहितोऽयम् । स्थित्यन्तो गृहमेधिषु सृष्ट्यन्तो वर्णिनामिति प्राहुः ॥ ३४ ॥ वैराग्ययुजि गृहस्थे संहारं केचिदाहुराचार्याः । सहजानौ वनवासिनि स्थितिं च विद्यार्थिनां सृष्टिम् ॥ ३५ ॥

शिरिस विहिता मध्या सैवादिण तर्जनिकान्विता अवसि रहिताङ्गुष्टा ज्येष्टान्वितोपकनिष्ठिका । निस च वदने सर्वाः सज्यायसी हृदि तर्जनी प्रथमजयुता मध्या नाभौ अवसि (?) विहिता शिवे ॥ ३६॥

ता एवाङ्गुलयो जान्वोः साङ्गुष्टास्तु पदद्वये । स्थानार्णयोर्विनियमो नाङ्गुलिस्थानयोर्भवेत् ॥ ३७ ॥

वच्म्यपरं न्यासवरं भूत्यभिधं भूतिकरम्।

मन्त्रे दशावृत्तिमयं गुप्ततमं मन्त्रिवरैः ॥ ३८ ॥

१ 'वि' पाठः ।

श्राधारध्वजनाभिहृद्गलमुखांसोरुद्भये, कन्धरा-नाभ्योः कुचिहृदोरुरोजयुगले पार्श्वापरश्रोणिषु । कास्याचिश्रुतिनःकपोलकरपत्संध्यग्रशाखासु के तत्प्राच्यादिदिशासु मूर्धि सकले दोष्णोश्च सक्श्रोस्तथा ॥ ३६ ॥

शिरोच्यास्यकण्ठाख्यहृतुन्दकन्दान्धुजानुप्रपत्स्वत्थमणीन् मनूत्थान् ।
न्यसेच्छ्रोत्रगण्डांसवन्तोजपार्श्वस्फिग्रुस्थलं जानुजङ्घांघियुन्तु ॥ ४० ॥
इति कथितं विभूतिपञ्जरं
सकलसुखार्थधर्ममोत्त्दम् ।
नवतरुणीमनोनुरञ्जनं

हरिचरणाम्बुजभिक्तवर्धनम् ॥ ४१ ॥ स्फूर्तयेऽथास्य मन्त्रस्य कीर्छते मूर्तिपञ्जरम् । आर्तिग्रहविषारिघ्वं कीर्तिश्रीकान्तिपुष्टिदम् ॥ ४२ ॥

केशवादियुगषद्कमूर्तिभि-

र्घातृपूर्वमिहिरान् नमोन्तिकान् ।

द्वादशाच्रभवाच्रैः स्वरैः

क्रीववर्णरहितैः क्रमान्न्यसेत् ॥ ४३ ॥

भालोदरहृद्गलकूपतले वामेतरपार्श्वभुजान्तगले । वामे<sup>र</sup>तरपृष्ठककुत्सु तथा मूर्द्धन्यथ षद्युगवर्णमनुम् ॥ ४४॥ चैतन्यामृतवपुरर्ककोटितेजा

मूर्द्धस्थो वपुरिवलं स वासुदेवः । ऊधस्यं सुविमलपाथसीव सिक्तं

व्यामोति प्रकटितमन्त्रवर्णकीर्णम् ॥ ४५ ॥

१ 'मत्रयपृ' कः पाठः ।

सृष्टिस्थिती दशपश्चाङ्गयुग्मं

सुन्यादिकं त्रितयं कास्यहृत्सु ।

विन्यस्य तु प्रथितवा च सुद्रां

भूयो दिशां दशकं वन्धनीयम् ॥ ४६ ॥

तारं हार्दं विश्वम् तिश्च शार्ङ्गी (मांसा?मेदो)णीन्ते वायमध्ये सुदेवा । षद्द्वन्द्वाणीं मन्त्रवर्यः स उक्तः

सात्तात् द्वारं मोत्तपुर्याः सुगम्यम् ॥ ४७ ॥ धात्रर्यममित्राख्या वरुणांशुभगा विवस्वदिन्द्रयुताः । पूषाह्वयपर्जन्यौ त्वष्टा विष्णुश्च भानवः प्रोक्ताः ॥ ४८ ॥

श्रथ युगलरन्धार्णस्याहं मनोर्न्यंसनं ब्रुवे रचयतु करद्रन्द्रे पश्चाङ्गमङ्गुलिपश्चके । तनुमनु मनुं व्यापय्याथ त्रिशः प्रणवं सकृत्-मनुजलिपयो न्यस्या भूयः पदानि (च)सादरम्॥४६॥

कचभुवि त्रताटभूयुग्मान्तः श्रवणात्त्रियुगत्त-वद्नग्रीवाहृन्नाभिकट्युभयान्धुषु । न्यसतु सितधीर्जान्वङ्घ्योरत्त्रराणि शिरसि ध्रवं नयनहृङ्गुद्यां घिष्वपयेत् पदपश्चकम् ॥ ५० ॥ पश्चाङ्गानि न्यसेद्भ्यो मुन्यादीनप्यन्यत्सर्वम् । तुल्यं पूर्वेणाथो वद्ये मुद्रा बध्या मन्वोर्याः स्युः ॥ ५१॥

अनकुष्ठा ऋजवो हस्तशाखा भवेन्सुद्रा हृद्ये शीर्षके च । अधोकुष्ठा खलु सुष्टिः शिखायां करद्रन्द्राकुलयो वर्मणि स्युः ॥ ५२ ॥ नाराचमुष्ट्युङ्गतबाहुयुग्मकाङ्गुष्ठतर्जन्युदितो ध्वनिस्तु ।
विष्वग्विषक्षः कथितास्त्रमुद्रा
यत्राचिणी तर्जनीमध्यमेऽत्र ॥ ५३ ॥

श्रोष्ठे वामकराज्ञुष्ठो लग्नस्तस्य किनिष्ठिका । दिचिणाङ्गुष्ठसंयुक्ता तत्किनिष्ठा प्रसारिता ॥ ५४ ॥ तर्जनीमध्यमानामाः किश्चित् संक्रच्य चालिताः । वेणुसुद्रेह कथिता सुगुप्ता प्रेयसी हरेः ॥ ५५ ॥ नोच्यन्तेऽत्र प्रसिद्धत्वान्मालाश्रीवत्सकौस्तुभाः । उच्यतेऽच्युतसुद्राणां भद्रा विल्वफलाकृतिः ॥ ५६ ॥

अङ्गष्ठं वाममुद्दिग्डितमितरकराङ्गष्ठकेनाथ बद्धा तस्याग्रं पीडियित्वाङ्गिलिभिरिप च ता वामहस्ताङ्गुलीिभः । बद्धा गाढं हृदि स्थापयतु विमलधीर्व्याहरन् मारबीजं बिल्वाख्या मुद्रिकैषा स्कुटिमह कथिता गोपनीया विधिज्ञैः॥५७॥

मनोवाणीदेहैर्यदिह च पुरा वापि विहितं
त्वमत्या मत्या वा तमखिलमसौ दुष्कृतचयम् ।
इमां सुद्रां जानन् चिपयति नरस्तं सुरगणा
नमन्त्यस्याधीना भवति सततं सर्वजनता ॥ ५८ ॥

प्रणवहृदवसाने सचतुर्थिसुदर्शनं तथास्त्रं पदम् । उक्तवा फडन्तमनुना कलयेन्मनुनास्त्रसुद्रया दश हरितः ॥ ५६॥

> इति विधाय समस्तजगज्जिन-स्थितिविनाशिवधानविशारदम्।

## श्रुतिविमृग्यमजं मनुविग्रहं स्मरतु गोपवधुजनवञ्चभम् ॥ ६० ॥

इति श्रीक्रमदीपिकायां (गोपालमन्त्रोद्धारतंन्न्यासविधिनिरूपणं नाम)
द्वितीयः पटलः सम्पूर्णः ॥ २ ॥

अथ

## तृतीयः पटलः

\$1000/2000 mg/0001)

अथ प्रकटसौर मोद्गलितमाध्विकोत्फुञ्चसत्-प्रस्ननवपञ्चवप्रकरनम्रशाखैद्धमैः । प्रफुञ्चनवमञ्जरीललितवञ्चरीवेष्टितैः स्मरेच्छिशिरितं शिवं सितमितस्तु वृन्दावनम् ॥१॥ विकाशिसुमनोरसास्वदनमञ्जुलैः संचर-चिछलीमुखमुखोद्गतैर्मुखरितान्तरं भाङ्कृतैः । कपोतशुकशारिकापरभृतादिभिः पत्रिभि-विरावितमितस्ततो भुजगशत्रुन्तत्याकुलम् ॥२॥ कलिन्ददुहितुश्चलञ्चहरिविश्रुषां वाहिभि-विनिद्रसरसीरुहोदररजश्चयोद्धूसरैः । प्रदीपितमनोभववजविलासिनीवाससां

विलोलनपरैर्निषेवितमनारतं मास्तैः ॥ ३ ॥

प्रवालनवपञ्चवं मरकतच्छदं वज्रमी-क्तिकप्रकरकोरकं कमलरागनानाफलम् । स्थविष्ठमखिलर्तुभिः सततसेवितं कामदं तदन्तरपि कल्पकाङ्घिपमुद्श्चितं चिन्तयेत् ॥ ४ ॥ सहेमशिखरावलेरुदितभानु(भा)भाखरा-मधोऽस्य कनकस्थलीममृतशीकरास्राविणः। प्रदीप्तमणिकुट्टिमां कुसुमरेणुपुञ्जोज्ज्वलां सारेत् पुनरतन्द्रितो विगतषद्तरङ्गं बुधः ॥ ५ ॥ तद्रत्नकुद्दिमानिविष्टमहिष्ठयोग-पीठेऽष्ट्रपत्रमरुणं कमलं विचिन्त्य । उद्यद्विरोचनसरोचिममुष्य मध्ये संचिन्तयेत् सुखनिविष्टमथो मुकुन्दम् ॥ ६ ॥ सुत्रामरत्नद् लिताञ्जनमेघपुञ्ज-प्रत्यप्रनीलजलजन्मसमानभासम्। सुस्निग्धनीलघनकुश्चितकेशजालं राजन्मनोज्ञशितिकराठशिखराडचूडम् ॥ ७ ॥ रोलम्बलालितसुरद्वमसूनकल्प-तोत्तंसमुत्कचनवोत्पलकर्णपूरम् । लोलालकस्फुरित भालतलप्रदीप्त-गोरोचनातिलकमुज्ज्वलचित्रमालम् ॥ ८ ॥

त्रापूर्णशारदगताङ्कशशाङ्कविम्य-कान्ताननं कमलपत्रविशालनेत्रम् । रक्षस्फुरन्मकरकुण्डलरशिमदीप्त-गण्डस्थलीमधुरमुन्नतचारुनासम् ॥ हु॥ सिन्दूरसुन्दरतराधरमिन्दुकुन्द्-मन्दारमन्दहसितद्यतिदीपिताशम् । वन्यप्रवालकुसुमप्रचयावक्लप्त-ग्रैवेयकोज्ज्वलमनोहरकम्बुकण्ठम् ॥ १० ॥

मत्तभ्रमद्भ्रमरज्ञष्टविलम्बमानसंतानकप्रसर्वदामपरिष्कृतांसम् ।
हारावलीभगणराजितपीवरोरोव्योमस्थलीलसितकौस्तुभभानुमन्तम् ॥ ११ ॥

श्रीवत्सलच्र्णसुलच्चितसुन्नतांस-माजानुपीनपरिवृत्तसुजातबाहुम् । श्राबन्धुरोदरसुदारगभीरनाभि भृङ्गाङ्गनानिकरमञ्जुलरोमराजिम् ॥ १२ ॥

नानामणिप्रघटिताङ्गदकङ्कणोर्मि-ग्रैवेयसारसनन् पुरतुन्दबन्धम् । दिव्याङ्गरागपरिपिञ्जरिताङ्गयष्टि-मापीतवस्त्रपरिवीतनितम्बबिम्बम् ॥ १३ ॥

चारूरुजानुमनुवृत्तमनोज्ञजङ्गं कान्तोन्नतप्रपदनिन्दितकूर्मकान्तिम् । माणिक्यदर्पणलसन्नखराजिराजद्-रन्नाङ्गुलिच्छुदनसुन्दरपादपद्मम् ॥ १४ ॥

मत्स्याङ्कुशादिद्रकेतु(जवा?गदा)ब्जवज्ञ-संलक्तितारुणतराङ्घितलाभिरामम् । लावण्यसारसमुदायविनिर्मिताङ्ग-सौन्दर्यनिन्दितमनोभवदेहकान्तिम् ॥ १५ ॥

१ 'र' क. पाठः।

श्रास्यारविन्दपरिपूरितवेणुरन्ध-लोलत्कराङ्गुलिसमीरितदिव्यरागैः ।

शश्वद्द्रवीकृतविकृष्टसमस्तजन्तु-संतानसंततिमनन्तसुखाम्बुराशिम् ॥ १६ ॥

गोभिर्मुखाम्बुजविलीनविलोचनाभि-रूधोभरस्वलितमन्थरमन्दगाभिः। दन्ताग्रदष्टपरिशिष्टतृणाङ्कुराभि-रालम्बिवालिधलताभिरथाभिवीतम्॥ १७॥

सप्रस्रवस्तनविचूषणपूर्णिनश्च-लास्यावगाढसः तफेनिलदुग्धमुग्धैः । वेणुप्रवर्तितमनोहरमन्दगीति-दत्तोचकर्णयुगलैरपि तार्णकैश्च ॥ १८ ॥

प्रत्यग्रशृङ्गमृदुमस्तकसंप्रहार-संरम्भवल्गनविलोलखुराग्रपातैः ।

आमेदुरैर्बहलसास्तगलैरुदय-पुच्छैश्च वत्सतरवत्सतरीनिकायैः ॥ १६ ॥

हंभारवत्तुभितदिग्वलयैर्महद्भि-रप्युत्तभिः पृथुककुद्भरभारिवक्षैः।

उत्तम्भितश्रुतिपुटीपरिपीतवंश-ध्वानामृतोद्धृतविकासिविशालघोणैः ॥ २०॥

गोपैः समानगुणशीलवयोविलास-वेशैश्च मूर्ज्छितकलस्वनवेणुवीणैः। मन्दोचतालपुटगानपरैर्विलोल-दोर्वञ्चरीलसितलास्यविधानद्त्तैः॥ २१॥

१ 'ढचरित' क. पाठः।

जङ्घान्तपीवरकटीरतटीनिबद्धव्यालोलिकिङ्किणिघटारिणितै रटद्भिः ।
मुग्धैस्तरत्तुनत्वकल्पितकण्ठभूषैरव्यक्तमञ्जुवचनैः पृथुकैः परीतम् ॥ २२ ॥

श्रथ सुललितगोपसुन्दरीणां
पृथु(निविवीष ? विनिवेश )नितम्ब'मन्थराणाम्।
गुरुकुचभरभङ्गरावलग्नत्रिवलिविजृम्भितरोमराजिभाजाम् ॥ २३ ॥

तद्तिरुचिरचारुवेणुवाद्यामृतरसपञ्चविताङ्गजाङ्घिपस्य ।
मुकुलविसररम्यरूढरोमोजुमसमलङ्कृतगात्रवञ्चरीणाम् ॥ २४ ॥

उदितरुचिरहास(पूर्ण)चन्द्रा-तपपरिजृम्भितरागवारिराशेः । तरलतरतरङ्गभङ्गविग्रद्-प्रकरसमश्रमविन्दुसंततानाम् ॥ २४ ॥

तद्तिरुचिरमन्द्चिञ्चिचापच्युतनिशितेच्णमारवाणवृष्ट्या ।
द्वितसक्तमर्भविह्नलाङ्गपरिसृतदुःसहवेपथुव्यथानाम् ॥ २६ ॥

तद्तिसुभगकम्ररूपशोभामृतरसपानविधानलालसानाम् ।
प्रणयस्तिलपूरवाहिनीनामलसविलोलविलोचनाम्बुजानाम् ॥ २७ ॥

१ 'म्ब भार' क. पाठः ।

विस्नंसत्कवरीकलापविगलत्फुल्लपस्नस्यन्माध्वीलम्पटचश्चरीकघटया संसेवितानां मुहुः ।
मारोन्मादमदस्खलन्मुदुगिरामालोलकाश्चयुच्छ्वसन्नीवीविश्वथमानचीनसिचयान्ताविर्नितम्बत्विषाम्॥ २८॥

स्वित्तिवितिपादाम्भोजमन्दाभिघात-किणितमणितुवाकोट्याकुवाशामुखानाम् । चवदधरदवानां कुद्मव(त्)पच्मवाद्यि-द्वयसरसिरुहाणामुञ्जसत्कुण्डवानाम् ॥ २६ ॥

द्राधिष्ठश्वसनसमीरणाभितापप्रम्लानीभवदरुणोष्ठपञ्चवानाम् ।
नानोपायनविलसत्कराम्बुजानामालीभिः सततनिषेवितं समन्तात् ॥ ३० ॥

तासामायतलोलनीलनयनव्याकोषनीलोत्पल-स्रिग्भः संपरिपूरिताखिलतनुं नानाविलासास्पदम् । तन्मुग्धाननपङ्कजप्रविलसन्माध्वीरसाखादिनीं विश्राणंप्र(ल?ण)योन्मदाचिमधुकृन्मालांमनोहारिणीम्॥३१॥ गोपीगोपपशूनां बहिः स्ररेदग्रतोऽस्य गीर्वाणघटाम् । वित्तार्थिनीं विरिश्चित्रिनयनशतमन्युपूर्विकां स्तोन्नपराम् ॥३२॥ तद्वद् दच्चिणतो मुनिनिकरं वसुधर्मवाञ्छ्रणन्नायपरम्। योगीन्द्रनाथपृष्ठे मुमुच्चमाणान् समाधिस्थान् सनकाद्यान् ॥३३॥

सव्ये सकान्तानथ यक्तसिद्धगन्धर्वविद्याधरचारणांश्च ।
सिकन्नरानप्सरसश्च मुख्यान्
कामार्थिनो नर्तितगीतवाद्यैः ॥ ३४ ॥

शङ्खेन्दुकुन्द्धवलं सकलागमज्ञं सौदामिनीतितिपिशङ्गजटाकलापम् । तत्पादपङ्गजगतामचलां च भक्तिं वाञ्छन्तमुज्भितत्रान्यसमस्तसङ्गम् ॥ ३५ ॥

नानाविधश्चितिगुणान्वितसप्तराग-ग्रामत्रयीगतमनोहरम् च्छीनाभिः । संप्रीणयन्तमुदिताभिरमुं महत्या संचिन्तयेत्रभसि धातृसुतं मुनीन्द्रम् ॥ ३६ ॥

इति ध्यात्वातमानं पद्वविशदधीर्नन्दतनयं पुरो बुद्ध्यैवार्घ्यप्रभृतिभिरिनन्द्योपहृतिभिः। यजेन्द्र्यो भक्त्या स्ववपुषि बहिष्ठैश्च विभवै-र्विधानं तद्ब्र्मो वयमतुलसांनिध्यदमथ ॥ ३७॥

मारचय्य भुवि गोमयाम्भसा स्थिएडलं निजममुत्र विष्टरम् । न्यस्य तत्र विहितास्पदोऽम्भसा शङ्खमस्त्रमनुना विशोधयेत् ॥ ३८॥

तम्र गन्धसुमनोऽज्ञतानथो

निज्ञिपेद् हृदयमन्त्रमुचरन् ।

पूरयेद्विमलपाथसा सुधी
रज्ञरैः प्रतिगतैः शिरोन्तिकैः ॥ ३६ ॥

पीठशङ्खसिललेषु मन्त्रविद्-विद्वासरिनशाकृतां क्रमात्। मण्डलानि विषक (श्रवो?ध्रवा) च्रै-रचेयेद्वद्नपूर्वदीपितैः॥ ४०॥ तत्र तीर्थमनुनाभिवाहयेत्
तीर्थमुष्णक्विमण्डलात् पुनः ।
स्वीयहृत्कमलतो हिरं तथा
गालिनीं च शिख्या प्रदर्शयेत् ॥ ४१ ॥
तज्जलं नयनमन्त्रवीचितं
वर्मणा समवगुण्ट्य दोर्युजा ।
मूलमन्त्रसकलीकृतं न्यसेदङ्गकेश्च कलयेत् दिशोऽस्त्रतः ॥ ४२ ॥
ज्ञज्तादियुतमच्युतीकृतं

अन्तादियुतमच्युतीकृतं
संस्पृशञ्जपतु मन्त्रमष्ट्रधा ।
किंचन न्त्रिपतु वार्द्धनीजले
प्रोन्त्येक्रिजतनुं ततोऽमुना ॥ ४३ ॥

त्रिः करेण मनुनाखिलं तथा
साधनं कुसुमचन्दनादिकम् ।
शङ्खपूरणविधिः समीरितो
गुप्त एष यजनाग्रणीरिह ॥ ४४ ॥

गङ्गे च यमुने चैव गोदाविर सरस्वित ।
नर्मदे सिन्धो कावेरि जलेऽस्मिन् संनिधि कुरु ॥ ४४ ॥
एष तीर्थमनुः प्रोक्तो दुरितौधनिवारणः ।
कनिष्ठाङ्गष्टकौ सक्तौ करयोरितरेतरम् ॥ ४६ ॥
तर्जनीमध्यमानामाः संहता भुग्नवर्जिताः ।
मुद्रैषा गालिनी प्रोक्ता शङ्खस्योपिर चालिता ॥ ४७ ॥

श्रथ मूर्द्धनि मूलचक्रमध्ये निजनाथान् गणनायकं समर्च्य । न्यसनक्रमतश्च पीठमन्त्रै-जीलगन्धाच्यतपुष्पधूपदीपैः ॥ ४८ ॥

प्रयजेद्थ मूलमन्त्रतेजो निजमूले हृद्ये भ्रुवोश्च मध्ये । त्रितयं सारतः सारेत्तदेकी-कृतमानन्द्घनं तडिज्ञताभम् ॥ ४६ ॥

तत्तेजोङ्गैः सावयवीकृत्य विभूत्याङ्गान्तं विन्यस्य यजेदासनपूर्वैः ।
भूषान्तैर्भूयो जलगन्धादिभिरर्चा
कुर्योद्धत्याचङ्गविधानाविध मन्त्री ॥ ४० ॥

भूयो वेणुं वदनस्यं वच्चोदेशे च वनमालाम्। वच्चोजोर्ध्वं प्रयजेच श्रीवत्सं कौस्तुभं रत्नम्॥ ५१॥

श्रीखण्डिनःस्यन्द्विचर्चिताङ्गो मूलेन भालादिषु चित्रकाणि । लिख्यादथो पञ्जरमूर्तिमन्त्रै- रनामया दीपशिखाकृतीनि ॥ ५२ ॥

पुष्पाञ्जिति वितनुयादथ पश्चकृत्वो

मृत्तेन पाद्युगते तुलसीद्वयेन ।

मध्ये हयारियुगतेन च मूर्धि पद्मद्वन्द्वेन षद्भिरपि सर्वतनी च सर्वैः ॥ ४३ ॥

वेतानि दक्तभागे सितचन्द्रनपङ्किलानि क्रसुमानि ।
रक्तानि वामभागेऽरुणचन्द्रनपङ्कसिक्तानि ॥ ४४ ॥
तद्भव दीपधूपौ समर्प्य धिनुयात् सुधारसैः कृष्णम् ।
सुखवासं दक्त्वा समर्चयेत् सुगन्धिपुष्पाचैः ॥ ५४ ॥

ताम्बूलगीतन्त्यवाद्यैः संतोष्य चु'लुकसिललेन । ब्रह्मार्पणाख्यमनुना कुर्यात् स्वात्मार्पणं मन्त्री ॥ ५६ ॥ अथवा संकुचितिधयामयं विधिर्मृतिपञ्जरारब्धः । यद्यष्टादशिलिपना स्वार्णपदाङ्गैर्वेणुपूर्वैः प्रोक्तः ॥ ५७ ॥

सुप्रसन्नमथ नन्दतन्तुजं
भावयञ्जपतु मन्त्रमनन्यः ।
सार्थसंस्मृति यथाविधिसंख्यापूरणे सुयमनं विद्धीत ॥ ५८ ॥
प्रणवपुटितं बीजं जप्त्वा शतं सहिताष्टकं
निजगुरुमुखादाप्तान् योगान् युनकु महामितः ।
सदमृतचिदानन्दात्माथो जपं (च) समर्पयेदिति जपविधिः सम्यक्प्रोक्तो मनुद्वितयाश्रितः॥ ५६ ॥
य इदं जपते विधि (व) त्ररो
भवितासौ दियतः शरीरिणाम् ।

परमन्ते समुपैति तन्महः ॥ ६० ॥

श्रपि वाक्कमलैकमन्दिरं

इति श्रीक्रमदीपिकायां (ध्यानादिपूजाविधाननिरूपणं नाम) तृतीयः पटलः सम्पूर्णः ॥ ३॥

१ 'चुल्लुक' क. पाठः ।

## चतुर्थः पटलः।



कथ्यते(ऽत्र)खलु मन्त्रवर्थयोः साधनं सकलसिद्धिसाधनम् । यद्विधाय मुनयो महीयसीं सिद्धिमीयुरिह नारदादयः ॥ १ ॥

वित्रं प्रध्वस्तकामप्रभृतिरिपुघटं निर्मलाङ्गं गिरिष्ठां
भिक्तं कृष्णाङ्घिपङ्केरुहयुगलरजोरागिणीमुद्रहन्तम् ।
वेत्तारं वेदशास्त्रागमविमलपथां संमतं सत्सु दान्तं
विद्यां यः संविवित्सुः प्रणवतनुमना देशिकं संश्रयेत॥२॥

संतोषयेदकुटिलाईतरान्तरात्मा तं स्वैधनेश्च वपुषाप्यनुकूलवाण्या । अन्दत्रयं कमलनाभिधयातिधीर-स्तुष्ट्ये विवच्तु गुरावथ मन्त्रदीचाम् ॥ ३ ॥

प्रपश्चसारप्रथिता तु दीन्ता संस्मार्थते संप्रति सर्वसिद्ध्यै । ऋते यया संततजापिनोऽपि सिद्धिं न यद् दास्यति मन्त्रपूगः ॥ ४ ॥

अथ पुरो विद्धीत भुवःस्थलीमधि यथाविधि वास्तुवर्लि बुधः।
अचलदोर्मितमत्र तु मण्डपं
मस्रणवेदिकमारचयेत् ततः॥ ५॥

१ 'ति' क. पाठः।

त्रिगुणतन्तुयुजा कुशमालया
परिवृतं प्रकृतिध्वजभूषितम् ।
मुखचतुष्कपयस्तकतोरणं
सितवितानविराजितमुज्ज्वलम् ॥ ६ ॥

वसुत्रिगुणिताङ्गुलिप्रमितखाततारायतं वसोर्वसुपतेरथो ककुभि धिष्ण्यमस्मिन् वुधः । करोतु वसुमेखलं वसुगणार्द्धकोणं प्रती-च्यवस्थितग(दा?जा)धरप्रमितयोनिसंलिक्तम् ॥ ७ ॥

ततो मण्डपे गव्यगन्धाम्बुसिके लिखेन्मण्डलं सम्यगष्टच्छुदाब्जम् । सवृत्तत्रयं राशिपीठाङ्घिवीथी-चतुद्वीरशोभोपशोभाश्रियुक्तम् ॥ ८ ॥

ततो देशिकः स्नानपूर्वं विधानं विधायात्मपूजावसानं विधिज्ञः । स्ववामाग्रतः शङ्खमप्यद्येपाद्या-च'माद्यानि पात्राणि संपूरितानि ॥ ६ ॥

विधायान्यतः पुष्पगन्धात्त्तायं करत्तालने पृष्ठतश्चापि पात्रम् । प्रदीपावलीदीपिते सर्वमन्यत् स्वदृग्गोचरे साधनं चादधीत ॥ १० ॥

वायव्यादीशानपर्यन्तमर्च्या पीठस्योदग्गौरवी पङ्किरादौ । पूज्योऽन्यत्राप्यास्विकेयः कराब्जैः पाशं दन्तं सृण्यभीती द्धानः ॥ ११ ॥

१ 'चमनीयानि' क्र. पाठः ।

श्वाराध्याधारशक्त्याद्यमरचरणपावध्यथो मध्यभागे धर्मादीन विहरन्नःपवनशिवगतान दिन्वधर्मादिकांश्च । मध्ये शेषाञ्जविम्बित्रतयगुणगणात्मव्रजं केसराणां मध्ये मध्ये च शक्तीनिव समभियजेत् पीठमन्त्रेण भूयः ॥ १२ ॥

ततः शालीन् मध्येकमलममलांस्तण्डुलवरानिप न्यसेद् दर्भास्तदुपरि च कूर्चाच्चतयुतान् ।
न्यसेत् प्रादच्चिण्यात् तदुपरि कृशानोर्दश कला
यकाराद्यणीद्या यजतु च सुगन्धादिभिरिमाः ॥ १३॥

न्यसेत् कुम्भं तत्र त्रिगुणितलसत्तन्तुकलितं जपंस्तारं धूपैः सुपरिमिलितं जोङ्गकमयैः । कभाचैः कुम्भेऽसिन् ठडवसितिभिर्वर्णयुगलै-स्तथा न्यस्याभ्यर्च्यास्तद्नु खमणेद्वीदश कलाः ॥१४॥

एवं संकल्प्याग्निमाधाररूपं
भानुं तद्वत्कुम्भरूपं विधिज्ञः ।
न्यसेत् तसिन्नच्ताद्यैः समेतं
कूर्चं स्वर्णं रत्नवय्यैः प्रदीप्तम् ॥ १५ ॥

श्रथ काथतोयैः च्कारादिवर्णै-रकारावसानैः समापूरयेत्तम् । स्वमन्त्रत्रिजापावसानं पयोभि-र्गवां पश्चगव्यैर्जलैः केवलैर्वा ॥ १६ ॥

कलशजलेऽसिन् वसुयुगसंख्याः स्वरगणपूर्वा न्यसतु तथैव । उडुपकलास्ताः सलिलसुगन्धा-चतसुमनोभिस्तदनु यजेच ॥ १७ ॥ उदिच्यकुष्ठकुङ्कुमाम्बुलोहसज्जटामुरैः । उशीरमित्युदीरितं हरेः प्रियाष्टगन्धकम् ॥ १८ ॥

काथतोयपरिपूरितोदरे
संविलोड्य विधिनाष्टगन्धकम् ।
सोमसूर्यशिखिनां कलाः पृथक्सेवकर्म(१)विनियोजयेत् क्रमात् ॥ १६ ॥

तत्तदात्त्रभवास्तु कादिभिष्टादिभिः पुनस्कारजाः कलाः ।
पादिभिर्मलिपिजास्तु बिन्दुजाः
षादिभिः स्वरगणेन नाद्जाः ॥ २० ॥

समावाहनान्ते सुसंस्थापनात् प्रागृचस्तत्र तत्राभिजप्या बुधेन ।
समभ्यर्ज्य तास्ताः पृथक् तच पाथोऽर्पयेन्मूलमन्त्रेण कुम्भे यथावत् ॥ २१ ॥

सहकारवोधिपनसस्तबकैः शतमन्युवल्लिकलितैः कलशम् । पिद्धातु पुष्पफलतग्डुलकै-रभिपूर्णया च शुभचिककया ॥ २२ ॥

श्रभिवेष्टयेत् तदनु कुम्भमुखं नवनिर्मलांशुकयुगेन बुधः । समलंकृतेऽत्र कुसुमादिभिर-प्यभिवाहयेत् परतरं च महः ॥ २३ ॥

सकलीविधाय कलशस्थममुं हरिमर्णतत्त्वमनुविन्यसनैः। परिपूजयेद् गुरुरथावहितः परिवारयुक्तमुपचारगणैः ॥ २४ ॥

द्त्त्वासनं स्वागतमप्युदीर्य तथार्घ्यपाद्याचमनीयकानि । देयानि पूर्वं मधुपर्कयुद्धि नन्दात्मजायाचमनान्तिकानि ॥ २५ ॥

साङ्गाय तस्मै विभिष्णानि
साङ्गाय तस्मै विनियोज्य मन्त्री ।
गात्रे पवित्रैरथ गन्धपुष्पैः
पूर्व यजेन्न्यासविधानतोऽस्य ॥ २६ ॥

सृष्टिस्थिती स्वाङ्गयुगं च वेणुं मालामभिज्ञानवराश्वसुख्यौ । मूलेन चात्मार्चनवत्प्रपू(र्य?ज्य) समर्चयेदावरणानि भूयः ॥ २७॥

दिक्वथ दामसुदामौ वसुदामः किङ्किणी च संपूज्या ।
तेजोरूपास्तद्वद्वहिरङ्गानि च केसरेषु समिनयजेत् ॥ २८ ॥
हुतवहिनर्श्वतिसमीरणशिवदिच्च हृदयादिवर्मपर्यन्तम् ।
पूर्वादिदिक्वतोऽस्त्रं क्रमेण गन्धादिभिश्च शुद्धमनाः ॥ २६ ॥
मुक्तेन्दुकान्तकुवलयहरिनीलहुताशसमप्रभाः प्रमदाः ।
श्वभयवरस्फुरितकराः प्रधानतनवोऽङ्गदेवताः सार्थ्याः ॥ ३० ॥
किमिण्याचा महिषीरष्टौ संपूजयेद् दलेषु ततः ।
द्विणकरधृतकमला वसुपूरितसुपात्रमुद्रितान्यकराः ॥ ३१ ॥
किमिण्याख्या सत्या सनाग्निजित्याह्नया सुनन्दा च ।
भूयश्च मित्रविन्दा सुलक्मणा ऋच्जा सुशीला च ॥ ३२ ॥

तपनीयमारकताभाः सुसितविचित्राम्बरा दिशश्चेताः । पृथुकुचभरालसाङ्ग्यो विविधमणिप्रकरविलसिताभरणाः॥ ३३॥

ततो यजेद् दलाग्रेषु वसुदेवं च देवकीम् ।
नन्दगोपं यशोदां च बलभद्रं सुभद्रिकाम् ॥ ३४ ॥
गोपान् गोपीश्च गोविन्दविलीनमितलोचनाः ।
ज्ञानसुद्राभयकरौ पितरौ पीतपाण्डुरौ ॥ ३५ ॥
दिव्यमाल्याम्बरालेपभूषणे मातरौ पुनः ।
घारयन्त्यौ च वरदं पायसापूर्णपात्रकम् ॥ ३६ ॥
श्रक्षणस्यामले हारमणिकुण्डलमण्डिते ।
बलः शङ्खेन्दुघवलो सुसलं लाङ्गलं द्घत् ॥ ३७ ॥
हालालोलो नीलवासा हेलावानेककुण्डलः ।
कलायस्यामला भद्रा सुभद्रा भद्रभूषणा ॥ ३८ ॥
वराभययुता पीतवसना रूढयौवनाः ।
वीणुवेणावेत्रयष्टिशङ्खशृङ्गादिपाण्यः ॥ ३६ ॥
गोपा गोप्यश्च विविधोपायनात्तकराम्बुजाः ।
मन्दारादींश्च तद्वाह्ये पूजयेत्कल्पपादपान् ॥ ४० ॥

मन्दारसंतानकपारिजात-कल्पद्धमाख्यान् हरिचन्दनं च । मध्ये चतुर्दिच्वपि वाञ्छितार्थ-दानैकदचान् फलनम्रशाखान् ॥ ४१ ॥

हरिहव्यवाहतरणिजच्चपाडपा
म्पतिवायुसोमशिवशेषपद्मजान् ।

प्र'यजेत् स्वदिच्चमलघीः स्वजात्यधी

श्वरहेतिपत्रपरिवारसंयुतम् ॥ ४२ ॥

१ 'पूजयेत्' क. पाठः ।

किपशकिपलिनीलश्यामलश्वेतधूम्रा-मलिसितशुचिरका वर्णतो वासवाद्याः । करकमलिवराजत्स्वायुधा दिव्यवेशा विविधमणिगणौघप्रस्फुरङ्गूषणाख्याः ॥ ४३ ॥

द्मभोलिशक्त्यभिधद्ग्डकृपाण्पाश-चग्डाङ्कुशाह्मयगदात्रिशिखारिपद्माः । अर्च्या बहिर्निजसुलचितमौलियुक्ताः स्वस्वायुधाभयसमुचतपाणिपद्माः ॥ ४४॥

कनकरजततोयदाभ्रशम्पाहणहिमनीलज(वा?पा)प्रवालभासः।
क्रमत इह हचा तु वज्रपूर्वा
हचिरविलेपनवस्त्रमाल्यभूषाः॥ ४५॥

कथितमावृतिसप्तकमच्युता-र्चनविधाविति सर्वसुखावहम् । प्रयजतादथ वाङ्गपुरन्दरा-शनिमुखैस्त्रितयावरणं त्विदम् ॥ ४६॥

इत्यर्चियत्वा जलपुष्पगन्धैः
कृष्णाष्टकेनाप्यथ कृष्णपूजाम् ।
कुर्याद् बुधस्तानि समाह्रयानि
वच्यामि तारादिनमोन्तिकानि ॥ ४७ ॥

श्रीकृष्णो वासुदेवश्च नारायणसमाह्नयः । देवकीनन्दनयदुश्रेष्टौ वार्ष्णय इत्यपि ॥ ४८ ॥ असुराक्रान्तशब्दान्ते भारहारीति सप्तमः । धर्मसंस्थापकश्चाष्टौ चतुर्थ्यन्ताः क्रमादिमे ॥ ४६ ॥ एभिरेवाथवा पूजा कर्तव्या कंसवैरिणः ।
संसारसागरोत्तीणैः सर्वकामाप्तये बुधैः ॥ ५० ॥
साराङ्गारे घृतविन्नुनिर्त्तर्जर्जरैः संविकीणैः
गुग्गुलाद्यैर्घनपरिमनं धूपमापाद्य मन्त्री ।
दद्यान्नीचैर्दनुजमथनायापरेणाथ दोष्णा
घण्टां गन्धाच्चतक्रसुमकैरचितां वादमानः ॥ ५१ ॥

उद्यद्दीप्तिं सुरभिघृतसंसिक्तकर्प्रवर्त्यां दीपं दृष्ट्याद्यतिविशद्धीः पादपर्यन्तमुचैः । दन्त्वा पुष्पाञ्जलिमपि विधायार्पयित्वा च पांद्य-माचामं कल्प'यतु विमलं स्वर्णपात्रे निवेद्यम् ॥ ५२ ॥

सुरभितरेण दुग्धहविषा सुश्रुतेन सिता-ससुपदंशकै रुचिरहृद्यविचित्ररसैः। दिधनवनीतनूतनसितोपलपूपलिका-घृतगुडनारिकेलकदलीफलपुष्परसैः॥ ५३॥

त्रस्त्रोचितं तदरिमुद्रिकयाभिरच्य वायव्यतो थ परिशोषितमग्निदोष्णा । संद्र्य वामकरसौधरसाभिपूर्णं मन्त्रामृतीकृतमथाभिमृशन् प्रजप्यात् ॥ ५४ ॥

मनुमष्टशः सुरभिमुद्रिकया
परिपूर्णमर्चयतु गन्धमुखैः ।
हरिमर्चयेदथ कृतप्रसवाज्ञिलिरास्यतोऽस्य विसरच महः ॥ ५५ ॥

वीतिहोत्रद्यितान्तमुचरन् मूलमन्त्रमथ निचिपेज्जलम् ।

१ 'येत्तद्विमलमतिरथो' क. पाठः । २ 'म' क. पाठः ।

त्रर्पयेत्(त)दसृतात्मकं हवि-दोर्युजा सकुसुमं समुद्धरन् ॥ ५६॥

निवेदयामि भवते जुषाणेदं हविईरे । निवेद्यार्पणमन्त्रोऽयं सर्वार्चासु निजाख्यया॥ ५७॥

ग्रासमुद्रां वामदोष्णा विकचोत्पलसन्निभाम् । प्रदर्शयन् दक्षिणेन प्राणादीनां च दर्शयेत्॥ ५८॥

स्पृशेत् कनिष्ठोपकनिष्ठिके द्वे
स्वाङ्ग्रष्टमूर्झा प्रथ(मे?मा)तु मुद्रा ।
तथापरा तर्जनिमध्यमे स्यादनामिकामध्यमिके च मध्या ॥ ५६ ॥

श्रनामिकातर्जनिमध्यमा स्यात् तद्वचतुर्थी सकनिष्ठिकास्ताः। स्यात्पश्रमी तद्वदिति प्रदिष्टा प्राणादिसुद्रा निजमन्त्रयुक्ताः॥ ६०॥

प्राणापानव्यानोदानसमानाः क्रमाचतुर्थ्या युक्ताः । ताराद्या वध्वन्ताः कृष्णाध्वनस्तत्र ते मनवः ॥ ६१ ॥

ततो निबध्य मुद्रिकां प्रधानया करद्वये । स्प्रशत्तनामिकां निजं मनुं जपन् प्रदर्शयेत् ॥ ६२ ॥

(नन्द ?चन्द्र )जोऽम्बुमनुबिन्दुयुङ् नितः पार्श्वरा मरुद्(वात्मने ? थोश्रनी )ति च । रुद्ध ङेयुतनिवेद्यमात्मभू-मासपार्श्वमनिलस्तथा(सि ? मि )युक् ॥ ६३ ॥

मण्डलमभितो मन्त्री बीजाङ्कुरभाजनानि विन्यस्य । पिष्टमयानपि दीपान् घृतपूर्णान् विन्यसेत्सुदीप्तशिखान् ॥ ६४॥ अथ संस्कृते हुतवहेऽमलधीरिभवाह्य सम्यगिभिपूज्य हरिम् ।
जुहुयात् सिताधृतयुतेन पयःपरिसाधितेन सितदीधितिना ॥ ६५ ॥

अष्टोत्तरं सहस्रं होमं समाप्य पुनर्वितं दद्यात् । राशिष्विधनाथेभ्यो नच्चत्रेभ्यस्ततश्च करणेभ्यः ॥ ६६ ॥

संपाद्य पानीयसुधां समर्प्य दत्त्वाम्भ उद्वास्य सुखार्चिरास्ये । नैवेद्यसुद्धृत्य निवेद्य विष्वक्-सेनाय पृथ्वीसुपलिप्य भूयः॥ ३७॥

गण्डूषद्न्तपवनाचमनास्यहस्त-मृज्यानुलेपमुखवासकमाल्यभूषाः । ताम्बूलमप्यभिसमप्यं सुवाचन्रख-गितैः सुतृष्तमभिपूजयतात् पुरेव॥ ६८॥

गन्धादिभिः सपरिवारमथार्घ्यमसै दत्त्वा विधाय कुसुमाञ्जलिमादरेण । स्तुत्वा प्रणम्य शिरसा चुलुकोदकेन स्वात्मानमर्पयतु तचरणाञ्जमूले ॥ ६६ ॥

इतः पूर्व प्राणवुद्धिदेहधर्माधिकारतो जाग्रत्स्वप्रसुषुप्त्यवस्थासु मनसा वाचा कर्मणा हस्ताभ्यां प्रद्यामुद्रेण शिश्रा यत् स्मृतं यदुक्तं यत्कृतं तत्सर्वं ब्रह्मार्पणं भवतु स्वाहा ।

मां मदीयं च सकलं हरये सम्यगर्पये । डोंतत्सदिति च प्रोक्षो मन्त्रः खात्मसमर्पणे ॥ ७० ॥ अनुस्मरन् कलशगमच्युतं जपेत् सहस्रकं मनुमथ साष्टकं बुधः । वपुष्यथो दितिजजितः समावृती-विंलाप्य तास्तदपि नयेत् स्वधामताम् ॥ ७१ ॥

ध्वजतोरणदिक्कल(सा?शा)धिगता-मिप मगडलमगडपकुगडगताम् । अभियोज्य चितिं कलशे कुसुमैः परिपूज्य जपेन्मनुमष्टशतम् ॥ ७२ ॥

श्रथ शिष्य उपोषितः प्रभाते
कृतनैत्यः सुसिताम्बरः सुवेशः ।
धरणीधनधान्यगोदुक्लैधिनुयाद्विप्रवरान् हरेः प्रतृष्ट्ये ॥ ७३ ॥

भूयः परीत्य प्रणिपत्य देशिकं
तसी परसी पुरुषाय देहिने ।
तां वित्तशाक्यं परिहृत्य दिल्णां
दत्त्वा तनुं स्वां च समर्पयेत् सुधीः॥७४॥

त्रथाभिषेकमण्डपे सुखोपविष्टमासने ।
गुरुर्विशोधयेदमुं पुरैव शोषणादिभिः ॥ ७५ ॥
पीठन्यासावसानं वपुषि विमलधीन्यस्य तस्यासिकायां
मन्नेणाभ्यर्च्य दूर्वात्ततकुसुमयुतां रोचनां के निधाय ।
त्राशीर्वादैर्द्विजानां पदुविशद्रवैगीतवादित्रघोषैमङ्गिल्यैरानयेत्तं कलशमभित्रतस्तरसमीपं प्रतीतः ॥ ७६ ॥

तेनाभिनीलमणिरत्नमहौषधेन
धाम्ना परेण परमामृतरूपभाजा ।
संपूरयन् वपुरमुष्य ततो वितन्वंस्तत्सामरस्यमभिषेचयताचथावत् ॥ ७७ ॥

चाचैरान्तैर्वर्णेरभिपूर्णतनुस्त्रिरुक्तमत्राणेः ।
परिधृतसिततरवसनद्वितयो वाचंयमः समाचान्तः ॥ ७८ ॥
बहुशः प्रणम्य देशिकनामानं हरिमथोपसंगृद्य ।
तद्दिच्चिणत उपास्तामभिमुख एकाग्रमानसः शिष्यः ॥ ७६ ॥

न्यासैर्यथाविधि तमच्युतसाद्विधाय
गन्धान्तादिभिरलङ्कृतवर्मणोऽस्य ।
ऋष्यादियुक्तमथ मत्रवरं यथावद्
ब्र्यात् त्रिशो गुरुरनर्घ्यमवामकर्णे ॥ ८० ॥
गुरुणा विधिवत् प्रसाधितं
मनुमष्टोर्ध्वशतं प्रजप्य भूयः ।
ऋभिवन्य ततः शृणोतु सम्यक्समयान् भिक्तभरावनस्रमूर्तिः ॥ ८१ ॥

द्त्त्वा शिष्याय मनुं न्यस्याथ गुरुः कृतात्मयजनविधिः । अष्टोत्तरसहस्रं स्वशक्तिहान्यनवाप्तये जप्यात् ॥ द२ ॥

कुम्भादिकं च सकलं गुरवे समर्प्य संभोजयेद् द्विजवरानथ भोज्यजातैः । कुर्वन्यनेन विधिना य इहाभिषेकं ते संपदां निलयनं हि त एव धन्याः ॥ ८३ ॥ संचिप्य किश्चिद्ददिता दीचा संस्मरणाय विशद्धियाम् । एनां प्रविश्य मन्त्री सर्वान् मन्त्राञ्जपेज्जुहोतु यजेच ॥ ८४॥

> इति श्रीक्रमदीपिकायां (दीचादिविधिनिरूपणं नाम) चतुर्थः पटलः सम्पूर्णः ॥ ४ ॥

## पञ्चमः पटलः।

चैत्रे कृत्वैतन्मासि कर्माच्छपचे पुग्यर्चे भूयो देशि(कां?कात्)प्राप्य दीचाम्। तेनानुज्ञातः पूर्वसेवां द्वितीये मासि द्वादश्यामारभेचामलायाम् ॥ १॥ कृत्वा स्नानायं कर्म देहार्चनान्तं वत्माश्रित्य प्रागीरितं मन्त्रिमुख्यः। शुद्धो मौनी ब्रह्मचारी निशाशी जप्याच्छान्तात्मा शुक्षपद्माच्दाम्ना ॥ २॥ तनुशुश्रुषां गोषु ताभ्यः प्रयच्छन् यासं भूतेषु पोद्वहंश्रानुकम्पाम्। मश्राधिष्ठात्रीं देवतां वन्दमानो दुर्गां दुर्वोधध्वान्तभानुं गुरुं च ॥ ३ ॥ कुर्वन्नात्मीयं कर्म वर्णाश्रमस्यं मस्रं जपाद्भिः लानकालेऽभिषिश्चेत्। माचामन् पाथस्तत्त्वसंख्याप्रजप्तं मुञ्जानश्चानं सप्तजप्तं जलाद्यम् ॥ ४ ॥

प्रजिपेद्युतचतुष्कं दशाच्तरं मनुवरं पृथक् क्रमशः ।

श्रष्टादशाच्तरं चेद्युतद्वयमित्युदीरिता संख्या ॥ ५ ॥

शाकं मूलं फलं गोस्तनभवदिधनी भैच्नमन्नं च (शश्स)कृन्

दौरधान्नं चेत्यदानः चितिधरिशखरादौ क्रमात् स्थानभेदात् ।

एकं चैषामशक्तौ गदितमिह मया पूर्वसेवाविधानं निर्वृत्तेऽस्मिन पुनश्च प्रजपतु विधियत् सिद्धये साधकेशः॥६॥

> देवार्चनान्ते दिनशो दिनादौ दीचोक्तमाज्ञान्यतरं विधानम् । त्राश्रित्य कृषं प्रयजेद् विविक्ते गेहे निष्णो हुतशेषभोजी ॥ ७ ॥

दशलच्मच्यफलप्रदं मनुं
प्रतिजप्य निर्मलमितदेशाच्रम् ।
जुहुयादुडाज्यमधुसंप्लुतैर्नवेरक्णाम्वुजैर्हुतवहे दशायुतम् ॥ ८ ॥
शुषिरयुगलवर्णं चेन्मनुं पश्चलच्ं
प्रजपतु जुहुयाच प्रोक्तक्लुप्त्यार्धलच्म् ।
श्रमलमितरलाभे पायसैरम्वुजानां
'सुहितघृतसिताकैरारभेद्धोमकर्म ॥ ६ ॥
श्रशकानां होमे निगमरसनागेन्द्रगुणितो
जपः कार्यो वेति द्विजन्यविशामाहुरपरे ।
सहोमश्चेदेषां सम इह जपो होमरहितो
य उक्को वर्णानां स खलु विहितस्तचलदृशाम्॥ १०॥

यं वर्णमाश्रितो यः शुद्रः स च तन्नतभुवां विहितम् । विद्धीत जपं विधि(व)च्छ्रद्धावान् भिक्तभावनम्नतनुः ॥ ११ ॥ पुनरभिषिको गुरुणा विधिवद्विश्राण्य दिल्लां तस्मै । स्रभ्यवहार्य्य च विप्रान् विभवेः संप्रीणयेच भक्तियुतः ॥ १२ ॥

> इति मन्त्रवरद्वितयान्यतरं परिसाध्य जपादिभिरच्युतधीः ।

१ 'स' क. पाठः ।

प्रयजेत् सवनत्रितये दिनशो विधिनाथ मुकुन्दममन्दमतिः ॥ १३ ॥

अथ श्रीमदुचानसंवीतहेम-स्थलोद्गासिरत्नस्फुरन्मग्डपान्तः।

लसत्कल्पवृत्ताध उद्दीप्तरत्न-स्थलाधिष्ठिताम्भोजपीठाधिरूढम् ॥ १४ ॥

महानीलनीलाभमत्यन्तवालं घन'लिग्धवक्त्रान्तविस्नस्तकेशम् । मिल्वातपर्याकुलोत्फुल्लपद्म-प्रमुग्धाननं श्रीमदिन्दीवरात्तम् ॥ १४ ॥

चलत्कुग्डलोल्लासिसंफुल्लगग्डं सुघोणं सुशोणाधरं सुस्मितास्यम् । अनेकाश्मरश्म्युल्लसत्कग्ठभूषा-लसन्तं वहन्तं नखं पौग्डरीकम् ॥ १४ ॥

समुद्ग्लितो रःस्थलं घेनुध्ल्या सुपुष्टाङ्गमष्टापदाकल्पदीप्तिम् । कटीरस्थले चारुजङ्घान्तयुग्मे पिनद्धं कणत्किंकिणीजालधाम्ना ॥ १६॥

हसन्तं हसद्वन्धुजीवप्रसून-प्रभापाणिपादाम्बुजोदारकान्त्या । करे दिख्णे पायसं वामहस्ते द्धानं नवं शुद्धहैयङ्गवीनम् ॥ १७ ॥

महीभारभूतामरारातियूथा-ननःपूतनादीन् निहन्तुं प्रवृत्तम् ।

१ 'गुड' क. पाठः । २ 'परो' क. पाठः ।

प्रभुं गोपिकागोपगोवृन्दवीतं । सुरेन्द्रादिभिर्वन्दितं देववृन्दैः ॥ १८ ॥

प्रगे पूजयेद्वेत्यनुस्मृत्य विष्णुं तदङ्गेन्द्रवज्रादिभिभिक्तिनम्रः ।

सितामोचहैयङ्गवीनैश्च द्वा विमिश्रेण 'दुग्धेन संप्रीणयेत्तम् ॥ १६ ॥

इति प्रातरेवार्चयेद्च्युतं यो नरः प्रत्यहं शश्वदास्तिक्ययुक्तः । लभेत् सोऽचिरेणैव लक्ष्मीं समग्रा-मिह प्रत्य शुद्धं परं धाम यायात् ॥ २०॥

श्रहो मुखेऽनुदिनमित्यभिपूज्य शौरिं द्वाथवा गुड्युतेन निवेद्य तोयैः। श्रीमन्मुखे समनुतर्प्य च तद्धिया तं जप्यात् सहस्रमथ साष्टकमादरेण ॥ २१॥

मध्यन्दिने जपविधानविशिष्टरूपं वन्दं सुरर्षियतिखेचरमुख्यवृन्दैः । गोगोपगोपवनितानिकरैः परीतं सान्द्राम्बुद्ख्वविसुजातमनोहराङ्गम्॥ २२॥

मायूरपत्रपरिक्लप्तवतंसरम्य-धम्मिल्लमुल्लसितचिल्लिकमम्बुजाच्चम् । पूर्णेन्दुविम्बवदनं मणिकुण्डलश्री-गण्डं सुनासमितसुन्दरमन्दहासम् ॥ २३॥

पीताम्बरं रुचिरनूपुरहारकाश्ची-केयूरकोर्मिकटकादिभिरुज्ज्वलाङ्गम् ।

१ 'दौ, क. पाठः।

दिव्यानुलेपनिपशङ्गितमंसराज-दम्लानचित्रवनमालमनङ्गदीप्ति'म् ॥ २४ ॥ वेणुं धमन्तमथवा खकरे दधानं सच्ये द्रं पशुपयष्टिमुदारवेणुम् । दत्ते मणिप्रवरमीप्सितदानदत्तं ध्यात्वेत्थमर्चयतु नन्दजमिन्दिराप्सै॥ २५॥ दामादिकाङ्गद्यितासुहृदङ्घिपेन्द्र-वज्रादिभिः समभिपूज्य यथाविधानम् । दीचाविधिप्रकथितं च निवेचजातं हैमे निवेदयतु पात्रवरे यथावत् ॥ २६ ॥ अष्टोत्तरं शतमथो जुहुयात् पयोऽन्नैः सर्पिर्युतैः सुसितशर्करया विमिश्रैः। दचाद्वलिं च निजदित्तु सुरर्षियोगि-वर्गीपदैवतगणेभ्य उदारचेताः ॥ २७ ॥ नवनीतमिलितपायसधियार्चनान्ते जलैर्सुख तस्य। संतर्प्य जपतु मन्त्री सहस्रमष्टोत्तरशतं वापि ॥ २८॥ त्रहो मध्ये वल्लवीवल्लभं तं नित्यं भक्तयाभ्यर्चयेद् यो नराग्र्यः। देवाः सर्वे तं नमस्यन्ति शश्वद-वर्तरन् वै तद्वरो सर्वलोकाः ॥ २६ ॥ मेघायुःश्रीकान्तिसौभाग्ययुक्तः पुत्रैर्मित्रैर्गोमहीरत्नधान्यैः। भोगैश्चान्यैर्भूरिभिः सन्निहाड्यो यायाद् भूयो धाम तचाच्युताख्यम्॥३०॥

१ 'सम्' क. पाठः।

तृतीयकालपूजायामस्ति कालविकल्पना । सायाहे निशि वेत्यत्र वद्न्त्येके मनीषिणः॥ ३१॥ दशाचरेण चेद्रात्रौ सायाहेऽष्टादशार्णतः । उभयमुभयेनैव कुर्यादित्यपरे जगुः ॥ ३२ ॥ सायाहे द्वारवयां तु चित्रोद्यानोपशोभिते । द्यष्टसाहस्रसंख्यातैर्भवनैरपि शोभिते ॥ ३३ ॥ हंससारससंकीणैंः कमलोत्पलशोभिभिः। सरोभिरमलाम्भोभिः परीते भवनोत्तमे॥ ३४॥ उचत्प्रचोतनचोतसद्युतौ मणिमण्डपे। मृद्वास्तरे समासीनं हेमाम्भोजासने हरिम् ॥ ३५ ॥ नारदाचैः परिवृतमात्मतत्त्वविनिर्णये । तेभ्यो मुनिभ्यः स्वं धाम दिशन्तं परमच्रम्॥३६॥ इन्दीवरनिभं सौम्यं पद्मपत्रायतेच्णम्। क्लिग्धकुन्तलसंभिन्न'मरीचिमुकुटोज्ज्वलम् ॥ ३७॥ चारुप्रसन्नवद्नं स्फुरन्मकरकुण्डलम् । श्रीवत्सवत्त्रसं भ्राजत्कौस्तुभं वनमालिनम् ॥ ३८ ॥ काश्मीरकपिशोरस्कं पीतकौशेयवाससम् । हारकेयुरकटकरशनाचैः परि(स्कृ?ष्कृ)तम् ॥ ३६ ॥ हृतविश्वंभराभृरिभारं मुदितमानसम् । शङ्खचकगदापद्मराजद्भुजचतुष्टयम् ॥ ४० ॥ एवं ध्यात्वाचियेन्मन्त्री स्यादङ्गैः प्रथमावृतिः । द्वितीया महिषीभिस्तु तृतीयायां समर्चयेत् ॥ ४१ ॥ नारदं पर्वतं जिष्णुं निशठोद्धवदारुकान् । विष्वक्सेनं च शैलेयं दिच्वग्रे विनतासुतम् ॥ ४२ ॥

१ 'किरीट' क. पाठः ।

लोकेशैस्तत्प्रहरणैः पुनरावरणद्वयम् । इति संपूज्य विधिवत् पायसं च निवेद्येत् ॥ ४३ ॥ तर्पयित्वा खण्डमिश्रदुग्धवुद्ध्या जलैईरिम्। जपेद्ष्टशतं मन्त्री भावयन् पुरुषोत्तमम् ॥ ४४ ॥ पूजासु होमं सर्वासु कुर्यान्मध्यन्दिनेऽथवा । श्रासनाद्यर्घपर्यन्तं कृत्वा स्तुत्वा नमेत् सुधीः ॥ ४५ ॥ समर्प्यात्मानमुद्वास्य तं खहृतसरसीरुहे । विन्यस्य तन्मयो भूत्वा पुनरात्मानमर्चयेत् ॥ ४६ ॥ सायाहे वासुदेवं यो नित्यमेव यजेन्नरः। सर्वान् कामानवाप्यान्ते स याति परमां गतिम् ॥ ४७॥ रात्री चेन्मन्मथाकान्तमानसं देवकीसुतम्। यजेद् रासपरिश्रान्तं गोपीमण्डलमध्यगम् ॥ ४८ ॥ पृथुं सुवृत्तं मसृणं वितस्ति-मात्रोन्नतं कौ विनिखन्य शङ्कुम्। श्राक्रम्य पद्मामितरेतरात्त-हस्तैर्भ्रमोऽयं खलु रासगोष्टी ॥ ४६ ॥ **श्यलनीरजमूलपरागभृता** लहरीकणजालभरेण सता। मरुता परितापहृताध्युषिते सुसिते यमुनापुलिने विपुलें ॥ ५० ॥ अशरीरनिशातशरोन्मथित-प्रमदाशतकोटिभिराकु लिते । उडुनाथकरैविषदीकृतदिक्-प्रसरे विचरदभ्रमरीनिकरे ॥ ५१ ॥

विद्याधरिकन्नरसिद्धसुरैग्रीन्धर्वभुजङ्गमचारणकैः।
दारोपहितैः सुविमानगतैः
वस्थैरभिवृष्टसुपुष्पचयैः॥ ५२॥

इतरेतरबद्धकरप्रमदा-गणकल्पितवासविहारविधौ । मणिशङ्कुगमप्यमुना वपुषा बहुधा विहितस्वकदिव्यतनुम् ॥ ५३ ॥

सुदृशासुभयोः पृथगन्तरगं द्यिताकुलबद्धसुजद्वितयम् । निजसङ्गविजृमभदनङ्गशिखि-ज्विताकुलसत्पुलकालियुजम् ॥ ५४ ॥

विविधश्रुतिभिन्नमनोज्ञतर-खरसप्तकमूर्च्छनतालगणैः। भ्रममाणममूभिरुदारमणि-स्फुटमण्डनशिञ्जितचारुतरम्॥ ४५॥

इति भिन्नतनुं मिणिभिर्मितितं तपनीयमयैरिव मारकतम् । मिणिनिर्मितमध्यगशङ्कुत्तस-द्विपुत्तारुणपङ्कजमध्यगतम् ॥ ४६ ॥

श्रतसीकुसुमाभतनं तरुणं
तरुणारुणपद्मपलाशदृशम् ।
नवपल्लवचित्रसुगुच्छलसच्छिखिपिच्छिपनद्धकचप्रचयम् ॥ ५७ ॥

बहुलेतरचन्द्रसमानमुखं मण्क्रिएडलमण्डितगएडयुगम् । शशवक्त्रसदुग्रद्नच्छदं मणिराजद्नेकविधा भरणम् ॥ ५८ ॥ अ(शश्स)नप्रसवच्छद्नोज्ज्वलस-द्वदनं सुविलासविलाससुवम् । नवविद्रमभद्रकराङ्घितलं भ्रमराकुलदामविराजिभुजम् ॥ ५६ ॥ तरुणीकुचयुक्परिरम्भमिलद्-घुसृणारुणवत्त्रसमुत्त्गतिम् । शिववेशुसमीरितगानपरं सारविह्नलितं भुवनैकगुरुम् ॥ ६० ॥ प्रथमोदितपीठवरे विधिवत् प्रयजेद्तिरूपमरूपमजम् । प्रथमं परिपूज्य तदङ्गवृतिं मिथुनानि यजेद्रसगानि ततः ॥ ६१ ॥ दलषोडशके खरमृर्तिगणं सहशक्तिकमुत्तमरासगतम् । सरमावदनं स्वकलासहितं मिथुनार्द्धमथेन्द्रपविष्रमुखान् ॥ ६२ ॥ इति सम्यगमुं परिपूज्य हारीं चतुरावृतिसंवृतमार्द्रमतिः। रजतारचिते चषके ससितं सुश्रृतं सुपयोऽस्य निवेद्यतु ॥ ६३ ॥

विभवे सित कांस्यमयेषु पृथक् चषकेषु तु षोडशसु क्रमशः । मिथुनेषु निवेद्य पयः सिततं विद्धीत पुरोवद्यो सकलम् ॥ ६४ ॥

सकलभुवनमोहनं विधिं यो नियतममुं निशि निश्युदारचेताः। भजति स खलु सर्वलोकपूज्यः

श्रियमचलां समवाप्य यात्यनन्तम् ॥ ६५ ॥

निशि वा दिनान्तसमये प्रपूजयेन्नित्यशोऽच्युतं भक्तया । समफलसुभयं हि ततः संसाराव्धिं समुत्तितीर्षति यः ॥ ६६॥

इत्येवं मनुविग्रहं मधुरिषुं यो रात्रिकालं भजेत् तस्यैवाखिलजन्तुजातद्यितस्याम्भोधिजावेश्मनः । हस्ते धर्मसुखार्थमोच्चतरवः सद्वर्गसंप्रार्थिताः सान्द्रानन्दसुधारसद्रवसुचो येषां फलश्रेणयः ॥ ६७ ॥

अथोच्यते पूर्वसमीरितानां
पूजावसाने परमस्य पुंसः ।
कल्पस्तु कामेष्वपि तर्पणानां
विनापि पूजां खलु वै फलं स्यात् ॥ ६८ ॥

संतर्प्य 'पीठमन्नैः शक्तीः 'सकृत्प्रथममच्युतं तत्र । त्रावाद्य पूजयेत्तं तोयेरेवािष्वतैः समुपहारैः ॥ ६६ ॥ बद्ध्वाथ घेनुमुद्रां तोयैः संपाद्य तर्पण्द्रव्यम् । तद्बुद्धाञ्जातिना तं सुवर्णचषकीकृतेन तर्पयतु ॥ ७० ॥ विंशतिरष्टोपेता कालत्रयतर्पणेषु संख्योक्ता । भूयः स्वकालविहिता सकृत्सकृत्तर्पयेच परिवारान् ॥ ७१॥

१ 'पा' क. पाठः । २ 'सकृत्सकृत्' क. पाठः ।

प्रातर्विधगुडिमिश्रं मध्याहे पायसं सनवनीतम् ।
चीरं तृतीयकाले सिसतोपलिमित्युदीरितं द्रव्यम् ॥ ७२ ॥
तर्पयामि पदं योज्यं मन्नान्तेष्वेषु नामस् ।
द्वितीयान्तेषु तु पुनः पूजाशेषं समापयेत् ॥ ७३ ॥
अभ्युत्त्य तत्प्रसादाद्विरात्मानं प्रिपेवेदपः ।
तं जप्त्वा तमथोद्वास्य तन्मयः प्रजपेन्मनुम् ॥ ७४ ॥
अथ द्रव्याणि काम्येषु वच्यन्ते तर्पणेषु तु ।
तानि प्रोक्तविधानानामाश्रित्यान्यतमं यजेत् ॥ ७४ ॥
द्रव्यैः षोडशिभरमुं तर्पयेदेकतश्चतुर्वारम् ।
स चतुः चीराचन्तैः सकुज्जलाचं तमच्युतं भक्त्या॥ ७६ ॥
पायसं दाधिकं कु(ष?स)रं गौडान्नं पयो दिध नवनीतम् ।
आज्यं कदली मोचा रजःस्वला(?)मोदकापूपम् ॥ ७७ ॥
पृथुकं लाजसमेतं द्रव्याणां कथितिमह षोडशकम् ।
लाजान्तेऽन्त्यचीरात् प्राक् समर्प्य सितोपलपुञ्जम् ॥ ७८ ॥

प्रगे चतुःसप्ततिवारमित्यमुं
प्रतर्पयेद् योऽनुदिनं नरो हरिम् ।
अनन्यधीस्तस्य समस्तसंपदः
करस्थिता मण्डलतोऽभिवाञ्छिताः ॥ ७६ ॥

धारोष्णपकपयसी दिधनवनीते घृतं च दौग्धान्नम् । मत्स्यण्डी मध्वमृतं द्वादशशस्तर्पयेन्नवभिरेभिः ॥ ८० ॥ तर्पणविधिरयमपरः पूर्वोदितसमफलाष्टशतसंख्यः । कार्मणकर्मणि 'कृष्टौ जनसं चलने विशेषतो विहितः ॥ ८१ ॥

सखण्डधारोष्णाधिया मुक्कन्दं वर्ज पुरं ग्राममपि प्रतर्प्य ।

१ 'कीर्तों' क. पाठः । २ 'व' क. पाठः ।

लभेत भोज्यं सरसं खभृत्यै वासांसि धान्यानि धनानि मन्त्री ॥ ८२ ॥

यावत् सन्तर्पयेन्मन्त्री तावत्संख्यां यजेन्मनुम् । तर्पणेनैव कार्याणि साधयेदखिलान्यपि ॥ ८३ ॥ द्विजो भिन्नावृत्तिर्य इह दिनशो नन्दतनयः

स्वयं भूत्वा भिनामटित विहरन् गोपसुदृशाम् । अमा चेतोभिः स्वैर्जलितललितैर्नर्भविधिभि-

र्द्धिचीरा'ज्याख्यां प्रचुरतरभिचां स लभते ॥ ८४ ॥

मध्ये कोणेषु षद्स्वप्यनलपुरपुटस्यालिखेत् कर्णिकायां कन्दर्भं साध्ययुक्तं विवरगतषडणिद्विशः केसरेषु । शक्तिश्रीपूर्वकालिद्विनवलिपिमनोरत्त्रराणि च्छदानां मध्ये वर्णान् दशानां दशिलिपिमनुवर्यस्य चैकैकशोऽब्जम्॥ ८५॥

> भूसद्मनाभिवृतमस्मिगमनमथेन गोरोचनाभिविखितं तपनीयसूच्या । पट्टे हिरण्यरचिते गुलिकीकृतं तद्-गोपालयन्त्रमखिलार्थदमेतदुक्तम् ॥ ८६ ॥

संपातसिक्तमभिजप्तमिदं महद्भि-धीर्यं जगत्त्रयवशीकरणैकदत्तम् । रत्तायशःसृतमहीधनधान्यलक्मी-सौभाग्यलिप्सुभिरजस्त्रमनध्यवीर्यम् ॥ ८७ ॥

भूतोन्मादापस्मृतिविषम् च्छाविषमज्वरातानाम् । ध्यायञ् शिरसि प्रजपेन्मन्त्रमिदं भटिति शमयितुं विकृतीः॥८८॥ भारस्त्रिविकमाकान्तश्चकी ष्णाय हृदित्यसौ । षडच्तरोऽयं संप्रोक्तः सर्वसिद्धिकरो मनुः॥८६॥

१ 'दा' क. पाठः । २ 'सु' क. पाठः ।

कोडोऽग्निदीप्तो मायावी लवलाञ्छितमस्तकः ।
सेषा शिक्तः परा सूच्मा नित्या संवित्स्वरूपिणी ॥ ६० ॥
अस्थ्यग्निगोविन्दलवैर्लच्मीबीजं समीरितम् ।
आभ्यामष्टादशिलपिः स्याद्विंशत्यत्तरो मनुः ॥ ६१ ॥
शालग्रामे मनौ यन्त्रे मण्डले प्रतिमासु च ।
नित्यं पूजा हरेः कार्या नतु केवलभूतले ॥ ६२ ॥
इति जपहुतपूजातर्पणाद्यैर्मुकुन्दं
य इह भजित मन्वोरेकमाश्रित्य नित्यम् ।
स तु सुचिरमयत्नात् प्राप्य भोगान्नशेषान्
पुनरमलतरं तद्धाम विष्णोः प्रयाति ॥ ६३ ॥

इति श्रीक्रमदीपिकायां (पुरश्चर्यादिविधानं नाम) पञ्चमः पटलः ॥ ४ ॥



## षष्ठः पटलः ।

<del>~~~</del>\$\*0\*€<del>}\*</del>

विनियोगानथो वद्ये मन्नयोरुभयोः समान् । तद्र्थकारिणोऽनन्तवीर्यान् मन्त्रांश्च कांश्चन ॥ १ ॥ वन्दे तं देवकीसृतुं सद्योजाताम्बुदप्रभम्। पीताम्बरं करलसचक्रशङ्खगदाम्बुजम् ॥ २ ॥ एवं ध्यात्वा जपेन्मन्नं लत्तं ब्राह्मे मुहूर्तके । स्वादुप्लुतैश्च कुसुमैः पालाशैरयुतं हुनेत् ॥ ३ ॥ मन्वोरन्यतरेणैव कुर्याचः सुसमाहितः । स्मृतिमेधाधृतिवलं लब्ध्वा स कविराड् भवेत् ॥ ४ ॥ स्यान्मनुस्तत्समजपध्यानहोमफलोऽपरः । श्रीमन्मुकुन्दचरणौ सदेति शरणं ततः ॥ ५ ॥ अहं प्रपद्य इत्युक्तो मौकुन्दोऽष्टादशाच्ररः। नारदोऽस्य तु गायत्री मुकुन्दश्चर्षिपूर्वकः ॥ ६ ॥ प्रातः प्रातः पिवेत्तोयं जप्त्वा योऽष्टोत्तरं शतम् । अनेन षड्भिर्मासैः स भवेच्छुतिधरो नरः॥ ७॥ उपसंहृतदिव्याङ्गं पुरोवन्मातुरङ्गगम् । चलदूगोचारणं वालं नीलाभासं सारञ्जपेत् ॥ ८ ॥ <mark>त्र्रयुतं तावदेवाज्यैर्ज</mark>ुहुयाच हुताशने । स लभेदचलां भिक्तं अद्धां शान्ति च शाश्वतीम् ॥ ६॥ मनुनैतत्समस्तान्ते मरुज्ञसितशब्दतः। बाललीलात्मने हूंफद्नम इत्यमुनाऽथवा ॥ १० ॥

नलकूवरगायत्रीबालकृष्णा इतीरिताः । ऋष्याद्याः सिद्धयः सर्वाः स्युर्जपाद्यैरिहासुना ॥ ११ ॥ लङ्घिते बालशयने रुद्दन्तं वल्लवीजनैः। प्रेङ्ख्यमाणं दुग्धवुद्ध्या तर्पयेत् सोऽरनुतेऽशनम् ॥ १२॥ अमुना वान्नरूपान्ते रसरूपपदं वदेत्। तुष्टिरूपनमोद्वनद्वमन्नाधिपतये नमः ॥ १३ ॥ अन्नं प्रयच्छ स्वाहेति त्रिंशद्वर्णोऽन्नदो मनः। नारदानुष्टुबन्नाधिपतयोऽस्यर्षिपूर्वकाः ॥ १४ ॥ भू(ता ? त )बालग्रहोन्मादस्मृतिभ्रंशाद्यपद्रवैः । पूतनास्तनपातारं ग्रस्तमूर्धि सारञ्जपेत् ॥ १५ ॥ सासुच्षणनिर्भिन्नसर्वाङ्गी रुद्तीं च ताम्। त्राविश्य सर्वे मुक्तवा तं विद्रवन्ति द्वतं ग्रहाः ॥ १६ ॥ जुहुयात् खरमञ्जर्या मञ्जरीभिविभावसौ । प्रस्तातः पञ्चगव्याद्भिः पूतनाहन्तुरानने ॥ १७ ॥ प्राशयेच्छिष्टगव्यं तत्कलशेनाभिषेचयेत्। साध्यं सहस्रजप्तेन सर्वोपद्रवशान्तये ॥ १८॥ मनुनैतद्द्वादशार्णहुं फद्स्वाहान्तिकेन वा । ऋष्याचा ब्रह्मगयत्रीग्रहप्रहरयोऽस्य तु ॥ १६ ॥ निजपादाम्बुजिच्चिप्तशकटं चिन्तयञ्जपेत्। अयुतं मन्त्रयोरेकं सर्वविद्योपशान्तये ॥ २० ॥ अङ्गान्यमीषां मन्नाणामाचकादिभिरर्चना । अङ्गैरिन्द्रादिवज्रायैरुदिता संपदे सदा ॥ २१ ॥ वालो नीलतनुदींभ्यां दध्युत्थं पायसं दधत्। हरिर्वोऽव्याद् द्वीपिनखिककिष्कणीजालमिएडतः ॥ २२ ॥

ध्यात्वैवमग्नौ जुहुयाच्छतवीर्योङ्करत्रिकैः । पयःसर्पिः प्लुतैर्लक्सेकं तावज्ञपन् मनुम् ॥ २३॥ गुरवे द्त्रिणां दत्त्वा भोजयेद द्विजपुङ्गवान् । स ह्यव्दानां शतं जीवेन्नीरोगो नात्र संशयः ॥ २४ ॥ अत्राप्यन्यो मनुद्वीदशाणीन्ते पुरुषोत्तमम्। त्रायुर्मे देहि संभाष्य विष्णवे प्रभविष्णवे॥२५॥ नमोऽन्तो द्यधिकत्रिंशदणींऽस्यर्षिस्तु नारदः। छुन्दोऽनुष्टुब् देवता च श्रीकृष्णोऽङ्गानि च ब्रुवे ॥ २६ ॥ रविभूतेन्द्रियवसुनेत्राण्यातमनेयुतैः। महानन्दप्रतिज्योतिर्मायाविद्यापदैः ऋमात्॥२७॥ जप्त्वा लच्चिममं मन्त्रमयुतं पायसैर्हुनेत्। पूर्ववद् दूर्वया जुह्रदायुर्दीर्घतरं लभेत् ॥ २८ ॥ दारयन्तं वकं दोभ्यां कृष्णं संगृह्य तुण्डयोः । सारञ् शिशूनामातङ्के स्पृष्ट्वान्यतरमभ्यसेत् ॥ २६ ॥ तज्जप्ततिलजाभ्यङ्गाद् भवेयुः सुखिनश्च ते । श्चत्राप्यन्यो मनुर्बालवपुषे वह्निवल्लभा ॥ ३० ॥ गोरचायां कणद्वेणुं चारयन्तं पश्ंस्तथा । उत्तवा च गोपालपदं पुनर्वेशधराय च ॥ ३१ ॥ वासुदेवाय वम्मास्त्रशिखास्याष्टादशाच्तरः। मनुर्नारदगायत्रीकृष्णष्यीदिरनेन वा ॥ ३२ ॥ कुर्याद् गोपालसंरचामाचकाचङ्गिना बुधः। कुम्भीनसादि(च्ये?च्वे)डात्तौं दष्टमूर्घि सार(न्)हरिम् ॥ ३३॥ नृत्यन्तं कालीयफणामध्येऽन्यतरमभ्यसेत् । दृष्ट्या पीयूषवर्षिण्या सिश्चन्तं तत्तनुं बुधः ॥ ३४ ॥

तर्जयन् वामतर्जन्या तं द्राङ् मोचयते विषात्। श्रापूर्य कलशं तोयैः स्मृत्वा कालीयमर्दनम् ॥ ३५॥ जप्त्वाष्टशतमासिश्चेद् विषिणं स सुखी भवेत्। कालिमध्येत्य यस्यान्ते फणामध्ये(द्विव?दिव्या)र्णकान्॥३६॥ उत्तवा पुनर्वदेन्दृत्यं करोति तमनन्तरम् । नमामि देवकीपुत्रमित्युक्तवा चत्यशब्दतः॥ ३७॥ राजानमच्युतं ब्र्यादिति द्गडलिपिर्मनुः। श्रस्याङ्गान्यङ्घिभिर्व्यस्तैः समस्तैर्नारदो मुनिः ॥ ३८ ॥ छुन्दोऽनुष्टुब् देवता च कृष्णः कालीयमर्दनः । जप्याल्लचं मनुवरं होतव्यं सर्पिषायुतम्॥ ३६॥ अङ्गदिक्पालवज्राचैरर्चनास्य समीरिता। क्रियानेनैव वा सर्वा कर्तव्या प्रागुदीरिता॥ ४०॥ सदुचोऽनेन जगित नहि च्वेडहरो मनुः। अङ्गैः शुकतरोः पिष्टैर्गुलिका धेनुवारिणा॥ ४१॥ विषग्नीपाननस्याञ्जनालेपैः साधितामुना । उद्दर्डवामदोर्दर्डधृतगोवर्धनाचलम् ॥ ४२ ॥ अन्यहस्ताङ्गुलिव्यक्तखरवंशार्पिताननम् । ध्यायन् हरिं जपेन्मन्वोरेकं छुत्रं विना ब्रजन् ॥ ४३॥ वर्षवाताशनिभ्यः स्याद्भयं तस्य नहि कचित्। मोघमेघौघयत्नापगतेन्द्रं संसारन् हुनेत् ॥ ४४ ॥ लोनैरयुतसंख्यं स्यादनावृष्टिर्न संशयः। क्रीडन्तं यमुनामध्ये मज्जनप्लावनादिभिः॥ ४५॥ उच्छीकरजलासारैः सिच्यमानं प्रियाजनैः। ध्यात्वायुतं पयःसिक्तैर्हुनेद्वा नीरतर्पणैः ॥ ४६ ॥

वृष्टिर्भवत्यकालेऽपि महती नात्र संशयः। श्राद्यमेव सारन् मूर्झि विषस्फोटज्वरादिभिः॥४७॥ सदाहमोहैरार्तस्य जपेच्छान्तिभवेत् च्लात्। अथवा गरुडारूढं वलप्रद्युन्नसंयुतम् ॥ ४८ ॥ निजज्वरविनिष्पिष्टज्वराभिष्णुतमच्युतम् । ध्यात्वा ज्वराभिभूतस्य मूध्न्यन्यतरमभ्यसेत्॥ ४६॥ शान्ति व्रजेदसाध्योऽपि ज्वरः सोपद्रवः च्लात् । ध्यात्वैवमग्नावभ्यच्ये पयोक्तैश्चतुरङ्गुलैः ॥ ५० ॥ जुहुयादमृताखर्ग्डेरयुतं ज्वरशान्तये । निशातशरनिर्भिन्नभीष्मतापहरं हरिम्॥ ५१॥ स्मृत्वा स्पृशञ् जपेदार्तं पाणिभ्यां रोगशान्तये । अपमृत्युविनाशाय सांदीपनिसुतप्रदम् ॥ ५२ ॥ ध्यात्वामृतलताखण्डैः चीरांक्षेरयुतं हुनेत्। मृतपुत्राय द्दतं सुतं विप्राय सार्जुनम् ॥ ५३ ॥ ध्यात्वा लत्तं जपेदेकं मन्वोः सुतविवृद्धये । पुत्रजीवेन्धनचिते जुहुयादनलेऽयुतम् ॥ ५४ ॥ तत्फलैर्मधुराक्तैः स्युः पुत्रा दीर्घायुषोऽस्य तु । चीरद्वकाथसंपूर्णमभ्यच्यं कलशं निशि ॥ ५५ ॥ जप्त्वायुतं प्रगे नारीमभिषिश्चेद् द्विषड्दिनम्। सा वन्ध्यापि सुतान् दीर्घजीविनो गदवर्जितान् ॥ ५६॥ लभते नात्र संदेहस्तजप्ताज्याशिनी सती। प्रातर्वाचंयमा नारी बोधिच्छद्पुटैर्जलम् ॥ ५७ ॥ श्रष्टोत्तरशतं जप्तं मासं पुत्रीयती पिवेत् । देवकीसुत गोविन्द वासुदेव जगत्पते ॥ ५८ ॥

देहि मे तनयं देव त्वामहं शरणं गता । प्रहितां काशिराजेन कृत्यां जित्वा निजारिणा ॥ ५६ ॥ तत्तेजसा तन्नगरीं दहन्तं भावयन् हरिम् । सुस्नेहाक्तैर्हुनेद्रात्रौ सर्षपैः सप्तवासरम् ॥ ६० ॥ कृत्याकर्तारमेवासौ कुपितो नाशयिष्यति । त्रासीनमाश्रमे दिव्ये बदरीषग्डमग्डिते ॥ ६१ ॥ स्पृशन्तं पाणिपद्माभ्यां घण्टाकर्णकलेवरम्। ध्यात्वाच्युतं तिलैर्लचं हुनेत् त्रिमधुरप्लुतैः ॥ ६२ ॥ जपेद्वा सर्वपापानां शान्तये कान्तये तनोः। द्वेषयन्तं रुक्मिबली द्या(शश्स) ही सारन् हरिम्॥ ६३॥ जुहुयाद् द्विष्टयोर्द्विष्ट्ये गुलिका गोमयोद्भवाः। ज्वलद्वह्निनिभैर्वाणैर्वर्षन्तं गरुडस्थितम् ॥ ६४ ॥ धावमानं रिपुगणमनुधावन्तमच्युतम् । ध्यात्वैवमभ्यसेदेकं मन्वोः सप्तसहस्रकम् ॥ ६५ ॥ उचाटनं भवेदेतद् रिपूणां सप्तभिर्दिनैः। उत्चिप्तवत्सकं ध्यायन् कपित्थफलहारिणम् ॥ ६६ ॥ अयुतं प्रजपेत् साध्यमुचाटयति तत्च्णात् । त्रात्मानं कंसमथनं ध्यात्वा मश्चान्निपातितम् ॥ ६७ ॥ कंसात्मानमरिं कर्षन् गतासुं प्रजपेन्मनुम्। त्र्रयुतं जुहुयाचास्य जन्मोडुतरुतर्पणैः ॥ ६८ ॥ अपि सेवितपीयुषो म्रियतेऽरिर्न संशयः। अथवा निम्बतैलाक्षेर्हुनेदेधोभिरच्जैः ॥ ६६ ॥ अयुतं प्रजपेद्रात्रौ मारणाय रिपोः चणात्। दोषारिष्टदलव्योषकार्पासास्थिकऐर्निशि ॥ ७० ॥

१ 'न्तौ' क. पाठः ।

हुनेदेरण्डतैलाक्तैः श्मशानस्थोऽरिशान्तये । न शस्तं मारणं कर्म कुर्याचेद्युतं जपेत् ॥ ७१ ॥ हुनेद्वा पायसैस्तावच्छान्तये शान्तमानसः। जयकामो जपेल्लचं पारिजातहरं हरिम् ॥ ७२ ॥ स्मरन् पराजयस्तस्य कुतश्चिन्न भविष्यति । पार्थे दिशन्तं गीतार्थं व्याख्यामुद्राकरं हरिम् ॥ ७३ ॥ रथस्थं भावयञ्जप्याद् धर्मवृद्ध्ये शमाय च । बचं पाबाशकुसुमैरयुतं मधुराप्बुतैः ॥ ७४ ॥ व्याख्याता सर्वशास्त्राणां सुकविर्वादिराड् भवेत्। विश्वरूपघरं प्रोद्यद्भास्वत्कोटिसमप्रभम् ॥ ७५ ॥ द्वतचामीकरनिभमग्रीषोमात्मकं हरिम्। अर्काग्नियोतदास्याङ्गिपङ्कजं दिव्यभूषणम् ॥ ७६ ॥ नानायुघघरं व्याप्तविश्वाकाशावकाशकम् । राष्ट्रपूर्श्रामवास्तूनां शरीरस्य च रत्त्रणे ॥ ७७ ॥ प्रजपेन्मश्रयोरेकतरं ध्यात्वैवमादरात् । अथवा व्यस्तसर्वाङ्घिरचिताङ्गार्जुनर्षिकम् ॥ ७८ ॥ त्रिष्टुप्छान्द्सिकं विश्वरूपविष्णवधिदैवतम् । जपेद् गीतामनुं स्थाने हृषीकेशाद्यमाज्यकैः। हुनेद्वा सर्वरचायै सर्वविद्योपशान्तये ॥ ७६ ॥

> इति श्रीक्रमदीपिकायां(मन्त्रविनियोगप्रदर्शनं नाम ) षष्ठः पटलः ॥ ६ ॥

## सप्तमः पटलः।

व(जो ? च्ये)ऽज्यधनावाप्त्यै प्रतिपत्तिं श्रियःपतेः । सुगुप्तां धननाथाचैर्धन्यैर्घा क्रियते सदा ॥ १ ॥ द्वारवत्यां सहस्रार्कभाखरैर्भवनोत्तमैः। अनल्पैः कल्पवृत्तैश्च परीते मणिमग्डिते ॥ २ ॥ ज्वलद्रलमयस्तम्भद्वारतोरणकुङ्यके । फुल्लस्रगुल्लसचित्रवितानालम्बिमौक्तिके ॥ ३ ॥ पद्मरागस्थलीराजद्रवनद्योश्च मध्यतः। अनारतगलद्रव्रधारस्य स्वस्तरोरधः ॥ ४ ॥ रत्नप्रदीपावलिभिः प्रदीपितदिगन्तरे । उद्यदादित्यसंकाशं मणिसिंहासनाम्बुजे ॥ ५ ॥ समासीनोऽच्युतो ध्येयो द्वतहाटकसंनिभः। समानोदितचन्द्रार्कतडित्कोटिसमप्रभः ॥ ६ ॥ सर्वाङ्गसुन्दरः सौम्यः सर्वाभरणभूषितः । पीतवासाश्चक्रशङ्खगदापद्मोज्ज्वलद्भुजः ॥ ७ ॥ श्रनारतोच्छलद्रलधारौघं कलशं स्पृशन् । वामपादाम्बुजाग्रेण(मृष्टता?सृजता)पञ्चवच्छविम् ॥ ८ ॥ रुक्मिणीसत्यभामेऽस्य मूर्वि रत्नौघधारया। सिश्चन्यौ दत्त्वामस्थे खदोःस्थकल(सो?शो)त्थया ॥ ६॥ नाग्नजितीसुनन्दे च दिशन्त्यौ कलशौ तयोः। ताभ्यां च दत्त्वामस्थे मित्रविन्दासुलत्त्एणे ॥ १० ॥

रत्ननचोः समुद्धृत्य रत्नपूर्णी घटौ तयोः । जाम्बवती सुशीला च दिशन्त्यौ दत्त्वामगे॥ ११॥ बहिः षोडशसाहस्रसंख्याताः परितः प्रियाः । ध्येयाः कनकरत्नौघघारायुक्कलशोज्ज्वलाः ॥ १२ ॥ तद्वाहिश्राष्ट्रनिधयः पूरयन्तो धनैर्धराम् । तद्वहिर्वृष्णयः सर्वे पुरोवच सुराद्यः ॥ १३ ॥ ध्यात्वैवं परमात्मानं विंशत्यर्णं मनुं जपेत्। चतुर्लेचं हुनेदाज्येश्वत्वारिंशत्सहस्रकम् ॥ १४ ॥ शक्तिश्रीपूर्वकोऽष्टादशार्णो विंशतिवर्णकः । 'मन्नेणाऽनेन सदृशो मनुर्निह जगत्त्रये ॥ १५ ॥ ऋषिर्वह्मास्य गायत्री च्छन्दः कृष्णस्तु देवता । पूर्वप्रोक्तवदेवास्य बीजशक्त्यादिकल्पना ॥ १६ ॥ कल्पः सनत्कुमारोक्षो मन्त्रस्यास्योच्यतेऽधुना । पीठन्यासान्तिकं कृत्वा पूर्वोक्तक्रमतः सुधीः॥ १७॥ करद्रन्द्राङ्गिलतलेष्वङ्गषद्कं प्रविन्यसेत्। मञ्जेण व्यापकं कृत्वा मातृकां मनुसंपुटाम् ॥ १८ ॥ संहारसृष्टिमार्गेण दश तत्त्वानि च न्यसेत्। पुनश्च व्यापकं कृत्वा मन्त्रवर्णांस्तनौ न्यसेत्॥ १६॥ मूर्झि भाले भ्रुवोर्मध्ये नेत्रयोः कर्णयोर्नसोः। त्रानने चिबुके करठे दोर्मूले हृदि तुन्दके ॥ २० ॥ नाभौ लिङ्गे तथाधारे कट्यां जान्वेश्च जङ्घयोः । गुल्फयोः पादयोर्न्यसेत् सृष्टिरेषा समीरिता॥२१॥ स्थितिईदादिपादान्ता संहतिश्चरणादिका । विधायैवं पश्चकृत्वः स्थित्यस्तं मूर्तिपञ्जरम् ॥ २२ ॥

१ 'मन्त्रोऽनेन सहन्तोऽन्यो ' क. पाठः ।

सृष्टिस्थिती च विन्यस्य षडङ्गन्यासमाचरेत्। गुणाग्निवेदकरणकरणाच्यच्ररैर्मनोः ॥ २३ ॥ मुद्रा बद्धा किरीटाचा दिग्बन्धं पूर्ववचरेत्। ध्यात्वा जप्त्वाचियेद् देवं' मूर्तिपञ्जरपूर्वकम् ॥ २४ ॥ **अथ बाह्येऽर्चयेद्विष्णुं तदर्थं यन्त्रमु**च्यते । गोमयेनोपलिप्योर्वी तत्र पीठं निधापयेत् ॥ २५ ॥ विलिप्य गन्धपङ्केन लिखेद्छद्लास्बुजम्। कर्णिकायां तु षद्कोणं ससाध्यं तत्र मन्मथम् ॥ २६ ॥ शिष्टैस्तु सप्तदशभिरचौर्येष्टयेत् स्मरम् । प्राग्रचोऽनिलकोणेषु श्रियं शिष्टेषु संविदम् ॥ २७ ॥ षडत्तरं सन्धिषु च केसरेषु त्रिशस्त्रिशः। वितिखेत् सरगायत्रीं मालामन्त्रं दलाष्टके ॥ २८ ॥ षद्शः संलिख्य तद्वास्ये वेष्टयेन्मातृकाच्रैः। भूबिम्बं च लिखेद्वाह्ये श्रीमाये दिग्विदिच्विप ॥ २६ ॥ एतद्यन्नं हाटकादिपटेष्वालिख्य पूर्ववत् । साधितं धारयेद्यो वै सोऽच्यते त्रिद्शैरपि ॥ ३० ॥ स्याद् गायत्री कामदेवपुष्पवाणौ च ङेन्तकौ । विदाहेथीमहियुतौ तन्नोऽनङ्गः प्रचोदयात् ॥ ३१ ॥ जप्या जपादौ गोपालमन्त्राणां जनरञ्जनी । नत्यन्ते कामदेवाय डेऽन्तं सर्वजनप्रियम् ॥ ३२ ॥ उक्त्वा सर्वजनान्ते तु संमोहनपदं तथा। ज्वलज्वल प्रोज्ज्वलेति प्रोक्त्वा सर्वजनस्य च ॥ ३३ ॥ हृद्यं मम च ब्र्याद् वशं कुरुयुगं शिरः। प्रोक्तो मदनमन्त्रोऽष्टचत्वारिंशद्भिरत्त्ररैः ॥ ३४ ॥

१ 'हं'क. पाठः।

जपादौ मारवीजाख्यो जगत्त्रयवशीकरः। भूगृहं चतुरसं स्यादष्टश्ंलविभूषितम् ॥ ३५ ॥ पीठं पूर्ववद्भ्यर्च्य मूर्ति संकल्य पौरुषीम् । तत्रावाद्याच्युतं भक्तया सकलीकृत्य पूजयेत् ॥ ३६ ॥ आसनादिविभूषान्तं पुनन्यीसक्रमाद्यजेत्। सृष्टिस्थितिषडङ्गं च किरीटं कुग्डलद्वयम् ॥ ३७ ॥ शङ्खचक्रगदापद्ममालाश्रीवत्सकौस्तुभान् । गन्धात्ततप्रसुनैश्च मूलेनाभ्यच्य पूर्ववत् ॥ ३८ ॥ आदौ वह्निपुरद्वन्द्वकोणेष्वङ्गानि पूजयेत् । सहच्छिरः शिखा वर्म नेत्रमस्त्रमिति ऋमात् ॥ ३६ ॥ वासुदेवः सङ्कर्षणः प्रद्युन्नश्चानिरुद्धकः । अग्न्यादिदलमूलेषु शान्तिः श्रीश्च सरस्वती ॥ ४० ॥ रतिश्च दिग्दलेष्वच्यी ततोऽष्टी महिषीर्यजेत्। रुक्मिण्याद्या दत्त्तसव्यक्रमात् पत्राग्रकेषु च ॥ ४१ ॥ ततः षोडशसाहस्रं सकृदेवार्चयेत् प्रियाः । इन्द्रनीलमुकुन्दाद्या न मकरानन्दकच्छपान् ॥ ४२ ॥ शङ्खपद्मादिकांश्चापि निधीनष्टौ क्रमाद्यजेत्। तद्वहिश्चेन्द्रवज्राद्या त्रावृतीः संप्रपूजयेत् ॥ ४३ ॥ इति सप्तावृतिवृतमभ्यच्याच्युतमादरात्। प्रीण्येद् द्धिखण्डाज्यसंमिश्रेण पर्योऽधसा ॥ ४४ ॥ राजोपचारान् दत्त्वा तु स्तुत्वा नत्वा च केशवम् । उद्वासयेत् स्वहृद्ये परिवारगणैः सह ॥ ४५ ॥ न्यस्यात्मानं समभ्यच्यं तन्मयः प्रजपेन्मनुम् । रत्नाभिषेके ध्यानेज्या विंशत्यर्णाश्रितेरिता ॥ ४६ ॥

१ 'वज्र' क. पाठः । २ 'ख्या' क. पाठः ।

जपहोमार्चनध्यानैयोंऽमुं प्रभजते मनुम् । तद्वेश्म पूर्यते रत्नैः स्वर्णधान्यैरनारतम् ॥ ४७॥ पृथ्वी पृथ्वी करे तस्य सर्वशस्यसमाञ्जला । पुत्रैर्मित्रैः सुसंपन्नः प्रयात्यन्ते परां गतिम् ॥ ४८ ॥ वहावभ्यच्यं गोविन्दं सितपुष्पैः सतग्डुलैः। त्राज्याक्तैरयुतं हुत्वा भस्म तन्मूर्धि धारयेत् ॥ ४६ ॥ तस्यान्नादिसमृद्धिः स्यात्तद्वशे सर्वयोषितः । त्राज्यैर्त्तचं हुनेद्रक्तपद्मैर्वा मधुराप्तुतैः ॥ ५० ॥ श्रिया तस्यैन्द्रमैश्वर्यं तृण्लेशायते ध्रुवम् । शुकादिवस्त्रलाभाय शुकादिकुसुमैहीनेत् ॥ ५१ ॥ त्रिमध्वक्षेर्दशशतमाज्याक्षेर्वाष्टसंयुतम् । चौद्रसिक्तैः सितैः पुष्पैरष्टोत्तरसहस्रकम् ॥ ४२ ॥ हुनेन्नित्यं यः स मासात्पुरोधा चपतेर्भवेत्। दशाष्टादशवर्णोक्तजपध्यानहुतादिकम् ॥ ५३ ॥ विद्ध्यात्कर्म वानेन ताभ्यामप्यत्र कीर्तितम्। श्रीशिक्तस्मरकृष्णाय गोविन्दाय शिरो मनुः ॥ ५४ ॥ रव्यणीं ब्रह्मगायत्रीकृष्णष्यीदिरथास्य तु । बीजैस्त्रिवेदयुग्मार्णेरङ्गषद्कमुदाहृतम् ॥ ५५ ॥ विंशत्यणींदितजपध्यानहोमार्चनिक्रयाः । मन्रोऽयं सकलैश्वर्यकाङ्किभिः सेव्यतां वुधैः ॥ ५६ ॥ श्रीशिक्तकामपूर्वोऽङ्गजन्मशिक्तरमान्तिकः । दशाच्रः स एवादौ स्याचेच्छितिरमायुतः ॥ ५७ ॥ मन्त्रौ विकृतिरव्यणीवाचकाद्यङ्गिनाविमौ । विंशत्यर्णोक्तयजनविधी ध्यायेद्थाच्युतम् ॥ ५८ ॥

१ 'वृतम्' क. पाठः ।

वरदाभयहस्ताभ्यां श्लिष्यन्तं स्वाङ्कगे प्रिये। पद्मोत्पलकरे ताभ्यां श्लिष्टं चक्रवरोज्ज्वलम् ॥ ५६ ॥ द्शलचं जपेदाज्यैस्तावत्साहस्रहोमतः। सिद्धाविमौ मन् सर्वसंपत्सीभाग्यदौ नृणाम् ॥ ६० ॥ मारशिकरमापूर्वः शिक्षश्रीमारपूर्वकः । श्रीशक्तिमारपूर्वश्च द्शाणीं मनवस्त्रयः ॥ ६१ ॥ एतेषां मन्त्रवर्याणामङ्गर्यादि दशार्णवत् । शङ्खचकधनुर्बाणपाशाङ्कशधरोऽरुणः ॥ ६२ ॥ वेणुं धमन् धृतं दोभ्यां ध्येयः कृष्णो दिवाकरे। त्राचे मनौ ध्यानमेवं द्वितीये विंशदर्णवत् ॥ ६३ ॥ दशार्णवत् तृतीयेऽङ्गदिकपालाद्यैः समर्चना । पश्चलचं जपेत् तावद्युतं पायसैर्हुनेत् ॥ ६४ ॥ ततः सिद्ध्यन्ति मनवो नृणां संपत्तिकामदाः। अष्टादशाणीं मारान्तो मनुः सुतधनप्रदः ॥ ६५ ॥ ऋष्याचष्टादशाणींकं मारारूढस्वरैः क्रमात्। अङ्गान्यस्य मनोरङ्गदिक्पालाचैः समर्चना ॥ ६६ ॥

त्रुङ्गान्यस्य मनारङ्गाप्यस्पादान्यः (स्तर्भादान्यस्य मनारङ्गाप्यस्पादान्यस्य स्वार्थस्य स्वार्यस्य स्वार्थस्य स्वार्यस्य स्वार्थस्य स्वार्यस्य स्वर्यस्य स्वार्यस्य स्वयस्यस्य स्वार्यस्य स्वर्यस्य स्वार्यस्य स्वार्यस्य स्वार्यस्यस्यस्य स्वयस

देवो दिव्यदिगम्बरो दिशतु नः सौख्यं यशोदाशिशुः॥६७॥ दिनशोऽभ्यर्च्य गोविन्दं द्वात्रिंशञ्जसमानतः। जप्त्वा दशांशं जुहुयात् सिताज्येन पयोंऽधसा॥६८॥ पद्मस्थं देवमभ्यर्च्य तर्पयेत् तन्मुखाम्बुजे। स्वीरेण कदलीपङ्केर्दभा हैयङ्गवेन च॥६६॥ सुतार्थी तर्पयेद देवं वत्सराह्मभते सृतम्। यद्यदिच्छति तत्सर्वं तर्पणादेव सिद्ध्यति ॥ ७० ॥ वारभवं कामबीजं च कृष्णाय भुवनेश्वरी । गोविन्दाय रमागोपीजनवञ्चभङेशिरः ॥ ७१ ॥ चतुर्दशस्वरोपेतः शुक्रः सर्गी तदूर्ध्वतः । द्वाविंशत्यच्तरो मन्नो वागीशत्वप्रदायकः ॥ ७२ ॥ अष्टादशार्णवत्सर्वमङ्गर्द्यादिकमस्य तु । पूजा च विंशत्यर्णोक्ता प्रतिपत्तिस्तु कथ्यते ॥ ७३ ॥ वामोर्ध्वहस्ते द्धतं विद्यासर्वस्वपुस्तकम्। अन्नमालां च दन्तोध्वें स्फाटिकीं मातृकामयीम् ॥ ७४ ॥ शब्दब्रह्ममयं वेणुमधः पाणिद्वयेऽङ्कितम् । गायन्तं पीतवसनं श्यामलं कोमलच्छविम् ॥ ७५ ॥ बर्हिबर्हकृतोत्तंसं सर्वज्ञं सर्ववेदिभिः। उपासितं मुनिगणैरुपतिष्ठेद्धरिं सदा ॥ ७६ ॥ ध्यात्वैवं प्रमदावेशविलासं भुवनेश्वरम् । चतुर्लेचं जपेन्मन्रममुं मन्त्री सुसंयतः ॥ ७७ ॥ पलाशपुष्पैः स्वाद्वक्तैश्चत्वारिंशत्सहस्रकम् । जुहुयात् कर्मणानेन मनुः सिद्धो भवेद् ध्वम् ॥ ७८ ॥ योऽस्मिन् निष्णातधीर्मन्त्री वर्तते वक्त्रगहरात्। गद्यपद्यमयी वाणी तस्य गङ्गाप्रवाहवत् ॥ ७६ ॥ सर्ववेदेषु शास्त्रेषु सङ्गीतेषु च परिडतः। संपत्तिं परमां लब्ध्वा चान्ते यायात् परं पदम् ॥ ८० ॥ तारं हृद्भगवान् ङेऽन्तो नन्दपुत्रपदं तथा। नन्दान्ते वपुषेऽस्थ्याग्नेमायान्ते दशवर्णकः ॥ ८१ ॥

अष्टाविंशत्यच्रोऽयं बुवे द्वात्रिंशदच्रम् । नन्दपुत्रपदं ङेऽन्तं श्यामलाङ्गपदं तथा ॥ ८२ ॥ तथा बालवपुः कृष्णगौविन्दौ दशवर्णकः। अनयोनीरद ऋषिरछन्द उष्णिगनुष्टुभौ ॥ ८३ ॥ श्राचकाचैरङ्गमङ्गदिक्पालाचैस्तु पूजनम्। द्त्तिणे रत्नचषकं वामे सौवर्णवेत्रकम् ॥ ८४ ॥ करे दधानं देवीभ्यामाश्चिष्टं चिन्तयेद्धरिम् । जपेल्लचं मनुवरी पायसैरयुतं हुनेत् ॥ ८५ ॥ एवं सिद्धमनुर्मन्त्री त्रैलोक्यैश्वर्यभाग् भवेत्। तारं श्रीशक्तिबीजाढ्यं नमी भगवते पदम् ॥ ८६ ॥ नन्दपुत्रपदं ङेऽन्तं भूधरो मुखवृत्तयुक् । मांसान्ते वपुषे मन्त्र ऊनविंशाच्रात्मकः ॥ ८७ ॥ ऋषिर्वह्मानुष्टुप् छन्दस्तथान्यदुदितं समम्। अयं च सर्वसंपत्तिसिद्धये सेव्यतां मनुः ॥ ८८ ॥ तारं हृद्भगवान् ङेऽन्तो रुक्मिणीवल्लभस्तथा । शिरोऽन्तः षोडशार्णोऽयं रुक्मिणीवल्लभाह्नयम् ॥ ८६ ॥ सर्वसंपत्प्रदो मन्त्रो नारदोऽस्य मुनिः स्मृतः। छुन्दोऽनुष्टुब् देवता च रुक्मिणीवल्लभो हरिः॥ ६० ॥ एकदृग्वेदमुनिदृग्वर्णेरस्याङ्गपश्चकम् । तापिच्छच्छविरङ्गगां प्रियतमां स्वर्णप्रभामम्बुज-प्रोचद्वामभुजां स्ववामभुजया श्लिष्यन् सचिन्तारमना । श्चिष्यन्तीं स्वयमन्यहस्तविलसत्सौवर्णवेत्रश्चिरं पायाद्वोऽसनसुनपीतवसनो नानाविभूषो हरिः॥ ६१॥ ध्यात्वैवं रुक्मिणीनाथं जपेल्लच्लिमं मनुम् । अयुतं जुहुयात्पद्मैररुणैर्मधुराष्नुतैः ॥ ६२ ॥ अर्चयेत्रित्यमङ्गैस्तं नारदाचैर्दिशाधिपैः । वज्राचैरिप धर्मार्थकाममोचाप्तये नरः ॥ ६३ ॥ लीलादण्डधरो गोपीजनसंसक्तदोःपदम् । दण्डान्ते बालरूपेति मेघश्यामपदं ततः ॥ ६४ ॥ भगवन् विष्णुरित्युक्तो विह्नजायान्तको मनुः । एकोनित्रंशदणींऽस्य मुनिर्नारद ईरितः ॥ ६४ ॥ छन्दोऽनुष्टुब् देवता च लीलादण्डधरो हरिः । मन्विधकरणाग्न्यिधवर्णेरङ्गिकया मता ॥ ६६ ॥

> संमोहयन्निजकवामकरस्थलीला-दण्डेन गोपयुवतीः पुरसुन्दरीश्च ।

दिश्यान्निजिप्रयसखांसगदत्त्हस्तो

देवः श्रियं निहतकंस उरुक्रमो वः ॥ ६७ ॥ ध्यात्वैवं प्रजपेल्लचम्युतं तिलतण्डुलैः । विमध्वकैर्डुनेदङ्गं दिक्पालाचैः समर्चना ॥ ६८ ॥ लीलादण्डहरिं यो वै भजते नित्यमादरात् । स पूज्यते सर्वलोकैस्तं भजेदिन्दिरा सदा ॥ ६६ ॥ त्र्यादशस्वरोपेतः शाङ्गी मेदः सकेशवः । तथा मांसयुगं भाय शिरः सप्ताच्चरो मनुः ॥ १०० ॥ श्राचकाचैरङ्गक्लिप्तर्गरदोऽस्य मुनिः स्मृतः । छन्द उष्णिग् देवता च गोवल्लभ उदाहृतः ॥ १०१ ॥ ध्येयोऽच्युतः स कपिलागणमध्यसंस्थ-

स्तमाह्रयन् विद्धइत्तिणदोष्णि वेणुम्।

पाशं सयष्टिमपरत्र पयोदलीलः

पीताम्बरोऽहिरिपुपिच्छकृतावतंसः ॥ १०२ ॥
मुनिलचं जपेदेनं हुनेत् सप्तसहस्रकम् ।
गोचीरैरङ्गदिक्पालमं ध्येऽच्यं गोगणाष्टकम् ॥ १०३ ॥
अष्टोत्तरसहस्रं यः पयोभिदिनशो हुनेत् ।
पच्चात्स गोगणैराढ्यो दशाणेंनैव वा विधिः ॥ १०४ ॥
सलवो वासुदेवो हृन्छेऽन्तं च भगवत्पदम् ।
श्रीगोविन्दपदं तद्वद् द्वादशाणेंऽयमीरितः ॥ १०५ ॥
मनुर्नारदगायत्रीकृष्णप्योदिरथाङ्गकम् ।
एकाचिवदभृताणेंः समस्तैरपि कल्पयेत् ॥ १०६ ॥

वन्दे कल्पद्रमूलाश्रितमणिमयसिंहासने संनिविष्टं

नीलाभं पीतवस्त्रं करकमललसच्छङ्खवेत्रं मुरारिम् । गोभिः सप्रस्रवाभिर्वृतममरपतिप्रौढहस्तस्यकुम्भ-

प्रच्योतत्सौधधारास्त्रपितमभिनवामभोजपत्राभनेत्रम् ॥ १०७ ॥

एवं ध्यात्वाच्युतं जप्त्वा रविलचं हुनेत्ततः ।

दुग्धेद्वादशसाहस्रं दिनशोऽमुं समर्चयेत् ॥ १०८ ॥
गोष्ठे प्रतिष्ठितं वात्मगेहे वा प्रतिमादिषु ।
समस्तपिरवारार्चास्ताः पुनर्विष्णुपार्षदाः ॥ १०६ ॥
द्वारे ग्रावणि पीठेऽच्यीः पत्तीन्द्रश्च तद्ग्रतः ।
चण्डप्रचण्डौ प्राग् धातृविधातारौ च दित्तणे ॥ ११० ॥
जयः सविजयः पश्चाद्वलः प्रवल उत्तरे ।
जध्वे द्वारिश्रयं चेष्ट्रा द्वार्यतान् युग्मशोऽर्चयेत् ॥ १११ ॥
पूज्यो वास्तुः पुमांस्तत्र तत्र द्वाःपीठमध्यतः ।
द्वारान्तः पार्श्वयोरच्यी गङ्गा च यमुना नदी ॥ ११२ ॥

१ 'भ्यर्च्य' क. पाठः । २ 'निधी' क. पाठः ।

कोणेषु विव्नं दुर्गां च वाणीं चेत्रेशमर्चयेत्। अर्चयेद्वास्तुपुरुषं वेश्ममध्ये समाहितः ॥ ११३ ॥ तारं शाङ्गिपदं ङेऽन्तं सपूर्वं च 'शरासनम्। हुंफद्नतीरप्युक्त्वास्त्रमुद्रयाग्रस्थितो हरेः ॥ ११४ ॥ पुष्पाचतं चिपेद् दित्तु समाहितासने ततः। विधेयमेतत्सर्वत्र स्थापितेषु विशेषतः ॥ ११५ ॥ ञ्चात्मार्चनान्तं कृत्वाथ गुरुपत्नीः पुरोक्तवत् । श्रीगुरून् परमाद्यांश्च महासात्सर्वपूर्वकान् ॥ ११६ ॥ तत्पादुका नारदादीन पूर्वसिद्धाननन्तरम्। ततो भागवतांश्चेष्टा विघ्नं दित्तणतोऽर्चयेत् ॥ ११७ ॥ पूर्ववत् पीठमभ्यच्ये श्रीगोविन्दमथार्चयेत्। रुक्मिणी सत्यभामां च पार्श्वयोरिन्द्रमग्रतः ॥ ११८ ॥ पृष्ठतः सुरभि चेष्टा केसरेष्वक्षदेवताः । अर्च्या हृदादिवर्मान्ता दिच्वस्त्रं कोणकेषु च ॥ ११६ ॥ कालिन्दीरोहिणीनाग्नजित्याचाः षद् च शक्तयः। द्लेषु पीठकोऐषु दामाचर्च्यास्तु किंकिणी ॥ १२० ॥ दामादीन् यष्टिवेणुं च पुरः श्रीवत्सकौस्तुभौ। अग्रतो वनमालां च दिच्वष्टसु ततोऽर्चयेत् ॥ १२१ ॥ पात्रजन्यं गदां चक्रं वसुदेवं च देवकीम् । नन्दगोपं यशोदां च सगोगोपालगोपिकाः ॥ १२२ ॥ इन्द्राचान् कुमुदाचांश्च विष्वक्सेनं तथोत्तरे । कुमुदः कुमुदाचश्च पुरुडरीकोऽथ वामनः ॥ १२३ ॥ शङ्ककर्णः सर्वनेत्रः सुमुखः सुप्रतिष्ठितः । एककालं द्विकालं वा त्रिकालं वेति गोष्टगम् ॥ १२४ ॥

१ 'शरं तथा' क. पाउः।

श्रीगोविन्दं यजेतित्यं गोपीभ्यश्च रसप्रदम् । दीर्घजीवी निरातङ्को घेनुघान्यघनादिभिः ॥ १२४ ॥ पुत्रैर्मित्रैरिहाढ्योऽन्ते प्रयाति परमं पदम् । जर्ध्वदन्तयुतः शाङ्गी चन्नी दिन्नणकर्णयुक् ॥ १२६ ॥ मांसनाथाय नत्यन्तो मृलमन्त्रोऽष्टवर्णकः । ऋषिर्व्रह्मास्य गायत्री च्छन्दः कृष्णश्च देवता ॥ १२७ ॥ वर्णयुग्मैः समस्तेन प्रोक्षं स्यादङ्गपश्चकम् ।

> पश्चवर्षमितिदृप्तमङ्गने धावमानमलकाकुलेचणम् । किङ्किणीवलयहारन् पुरै-

रश्चितं सारत गोपवालकम् ॥ १२८ ॥

ध्यात्वैवं प्रजपेदष्टलचं तावत्सहस्रकम् ।

जुहुयाद् ब्रह्मवृच्चोत्थसमिद्भिः पायसेन वा ॥ १२६ ॥

प्रासादे स्थापितं कृष्णममुना नित्यमर्चयेत् ।

द्वारपूजादिपीठार्चनान्तं कृत्वोक्तमार्गतः ॥ १३० ॥

मध्येऽर्चयेद्धारं दिन्नु विदिच्चङ्गानि च कमात् ।

वासुदेवः सङ्कर्षणः प्रद्युम्नश्चानिरुद्धकः ॥ १३१ ॥

धिनमणी सत्यभामा च लद्मणा जाम्बवत्यपि ।

दिग्विदिच्चर्चयेदेतानिन्द्रवज्ञादिकान् बहिः ॥ १३२ ॥

योऽमुं मन्त्रं जपेन्नित्यं विधिनाभ्यर्चयन् हरिम् ।

स सर्वसंपत्संयुक्तो नित्यं शुद्धपदं वजेत् ॥ १३३ ॥

तारश्रीशक्तिमारान्ते श्रीकृष्णाय पदं वदेत् ।

श्रीगोविन्दाय तस्योध्वं श्रीगोपीजन इत्यपि ॥ १३४ ॥

वञ्चभाय ततस्त्रः श्रीं सिद्धगोपालको मनुः ।

माधवीमण्डणासीनौ गरुडेनाभिपालितौ ॥ १३५ ॥

दिव्यक्रीडासु निरतौ रामकृष्णौ सारञ्जपेत्। चकी वसुस्वरयुतः सर्ग्येकाणीं मनुर्मतः ॥ १३६ ॥ कृष्णेति द्यवरः कामपूर्वस्त्र्यर्णः स एव तु । स एव चतुर्वर्णः स्यात् ङेऽन्तोऽन्यश्चतुरत्तरः ॥ १३७ ॥ वच्यते पश्चवर्णः स्यात्कृष्णाय नम इत्यपि । कृष्णायेति सारद्वन्द्वमध्ये पश्चात्त्ररोऽपरः ॥ १३८ ॥ गोपालायाग्निजायाभ्यां षडत्तर उदाहृतः। कृष्णाय सारबीजाद्यो वह्निजायान्तिकोऽपरः ॥ १३६ ॥ षडत्तरः प्रागुदितः कृष्णगोविन्दकौ पुनः । सचतुर्थी सप्तवर्णः सप्तार्णोऽन्यः पुरोदितः ॥ १४० ॥ श्रीशक्तिमारकृष्णायमारः सप्ताच्रो मनुः । कृष्णगोविन्दकौ ङेन्तौ साराद्यावष्टवर्णकः ॥ १४१ ॥ द्धिभन्नणङेवहिजायाभिरपरोऽष्टकः । सुप्रसन्नात्मने प्रोक्तो नम इत्यपरोऽष्टकः ॥ १४२ ॥ प्राक्पोक्तो मूलमन्त्रश्च नवार्णः सरसंयुतः । कृष्णगोविन्दकौ ङेन्तौ नमोन्तोऽन्यो नवार्णकः ॥ १४३॥ क्षींग्लौंक्षींश्यामलाङ्गाय नमः स्याद् दशवर्णकः। शिरोन्तो बालवपुषे कृष्णायान्यो मनुर्मतः ॥ १४४ ॥ शिरोन्तो बालवपुषे क्लींकृष्णाय स्मृतो बुधैः। एकादशादरो मन्त्र एतेषां नारदो मुनिः ॥ १४५ ॥ छन्दस्तु देवी गायत्री देवता कृष्ण ईरितः। कलषद्दीर्घकैरङ्गा'न्यथामुं चिन्तयेद्धरिम् ॥ १४६ ॥ श्रव्याद् व्याकोषनीलाम्बुजरुचिररुणामभोजनेत्रोऽम्बुजस्थो बालो जङ्घाकटीरस्थलकलितरणितकिङ्कणीको मुकुन्दः।

१ 'ङ्गम' क. पाठः ।

दोभ्याँ हैयङ्गवीनं द्घद्तिविमलं पायसं विश्ववन्यो गोगोपीगोपवीतो रुरुनखविलसत्कएठभूषश्चिरं वः ॥ १४७ ॥ ध्यात्वैवमेकमेतेषां लत्तं जप्यान्मनुं ततः । सर्पिःसितोपलोपेतैः पायसैरयुतं हुनेत् ॥ १४८ ॥ तर्पयेत् तावदेतेषां मनूनां हुतसंख्यया । तर्पणं विहितं नित्यं योऽर्चयेत् सुसमाहितः ॥ १४६ ॥ वह्न्यादीशान्तमङ्गानि हृदादिकवचान्तिकम् । अर्चियेत् पुरतो नेत्रम(न्त्रं ? स्त्र)दित्तु बहिः पुनः ॥ १५० ॥ इन्द्रवज्रादिकाः पूज्याः सपर्येषां समीरिता । इत्येकमेषां मन्त्राणां भजेचो मनुवित्तमः ॥ १५१ ॥ करप्रचेयाः सर्वार्थास्तस्यासौ पूज्यते नरैः । सद्यःफलप्रदं मन्त्रं वच्येऽन्यं चतुरच्तरम् ॥ १५२ ॥ संप्रोक्षो मारयुग्मान्तरस्थकृष्णपदेन तु । ऋष्याद्यमङ्गषद्कं च प्रागुक्तं प्रोक्तमस्य तु ॥ १५३ ॥ श्रीमत्कल्पद्रमूलोद्गतकमललसत्कर्णिकासंस्थितो य-स्तच्छाखालम्बिपद्मोदर विसरदसंख्यातरत्नाभिषिकतः । हेमाभः सुप्रभाभिस्त्रिभुवनमखिलं भासयन् वासुदेवः पायद्वाः पायसादो नवनवनवतीतामृताशी वशी सः ॥ १४४ ॥ ध्यात्वैवं प्रजपेल्लचतुष्कं जुहुयात् ततः । त्रिमध्वकैर्बिल्वफलैश्चत्वारिंशत्सहस्रकम् ॥ १५५ ॥ अङ्गेनिधिभिरिन्द्राचैर्वज्ञाचैरर्चनोदिता । तर्पयेद् दिनशः कृष्णं स्वादुत्रयधिया जलैः ॥ १५६ ॥ मारयोरस्य मांसाधो रक्तं चेदपरो मनुः । षडङ्गान्यस्य क लषड्दी घेँ मेन्त्रशिखामणेः ॥ १५७ ॥ १ 'विसरसं' क. पाठः । २ 'कल्प्यानि' क. पाठः ।

आरक्तोचानकलपद्वमशिलरलसत्स्वर्णदोलाधिकढं
गोपीभ्यां प्रेङ्ख्यमाणं विकसितनवबन्धूकसिन्दूरभासम् ।
बालं लोलालकान्तं किटतटविलसत्तुद्वघण्टाघटाढ्यं
वन्दे शार्दूलकामाङ्कशलसितगदाकलपदीप्तं मुकुन्दम् ॥ १४८॥
ध्यात्वैवं पूर्वक्लप्त्यैनं जप्त्वा राजोत्पलैनेवैः ।
मधुत्रययुतैर्हृत्वा तर्पयेत् पूर्वबद्धरिम् ॥ १४६॥
मधुत्रययसंयुक्तामारकतां शालिमञ्जरीम् ।
जुहुयान्तित्वशोऽष्टोध्वशतमेकेन मन्त्रयोः ॥ १६०॥
अस्य मण्डलतः पृथ्वी पृथ्वीशस्य कुलाकुला ।
स्याच्छालिपुञ्जपूर्णं च तद्वेशमाशु प्रजायते ॥ १६१॥
पश्चैतयोर्नियतमन्यतरं भजेत
मन्वोर्जपार्चनहुतादिभिरात्मभिक्तः ।
श्चीमान् स मन्मथ इव प्रमदासु वाग्मी
भूयात् तनोर्विपदि तच महाच्युताख्यम्॥ १६२॥

इति श्रीकमदीपिकायां(काम्यप्रयोगान्तरतन्मन्त्रभेदिनर्ण्यनिरूपण्ं) नाम सप्तमः पटलः ॥ ७ ॥

## अष्टमः पटलः ।

श्रथोच्यते वश्यविधिः पुरोक्त-



द्शार्षतोऽष्टाद्शवर्षतश्च । स्मृत्येव यौ सर्वजगितप्रयत्वं मनू मनुज्ञस्य सदा विधत्तः ॥ १ ॥ फुल्लैर्वन्यप्रसूनैरमुममलतरैर्चियत्वा दिनादौ नित्यं नित्यिकियायां रतमथ दिनमध्योक्तक्लप्त्या मुकुन्दम् । अष्टोपेतं सहस्रं दशलिपिमनुवर्यं जपेदाः स मन्नी कुर्याद् वश्यान्यवश्यं मुखरमुखतरान्मण्डलान्मण्डलानि ॥ २॥ जातीपसूनैर्वरगोपवेशं क्रीडारतं रक्तह्यारिपुष्पैः। नीलोत्पलैगीतिरतं पुरोव-दिष्टा नृपादीन् वशयेत् ऋमेण ॥ ३ ॥ सितकुसुमसमेतैस्तग्डुलैराज्यसिक्तै-र्दशशतमथ हुत्वा नित्यशः सप्तरात्रम् । कचभुवि च ललाटे भसा तद्वारयेद् यो वशयति युवतीः स्त्रीः सापि नृंस्तद्वदेव ॥ ४ ॥ ताम्बूलवस्त्रक्रसुमाञ्जनचन्द्नायं जप्तं सहस्रतरमन्यतरेण मन्वोः। यसौ द्धाति मनुवित्स नरोऽस्य मङ्चु

स्यात् किङ्करो न खलु तत्र विचारणीयम् ॥ ५॥

राजद्वारे व्यवहारे सभायां यूते वादे वाष्ट्रयुक्तं शतं यः। जप्त्वा वाचं प्रथमामीरयेद्वै वर्तेतासौ तत्र तत्रोपरिष्टात् ॥ ६ ॥ श्रासीनं मुरमथनं कदम्बमूले गायन्तं मधुरतरं व्रजाङ्गनाभिः। स्मृत्वाग्नौ मधुमिलितैर्मयूरकेध्मै-र्हुत्वासौ वशयति मन्नवित् त्रिलोकीम् ॥ ७ ॥ रासमध्यगतमच्युतं सारन् यो जपेद् दशशतं दशाच्रम्। नित्यशो भटिति मासतो नरो वाञ्छितामभिवहेत् स कन्यकाम् ॥ ८ ॥ तुङ्गञ्जमधिरूढमच्युतं या विचिन्त्य दिनशः सहस्रकम्। साष्टकं जपित सा हि मण्डलाद् वाञ्छितं वरमुपैति कन्यका ॥ ६ ॥

त्त्यन्तं व्रजसुन्द्रीजनकराम्भोजानि संगृह्य तं ध्यात्वाष्टादशवर्णकं मनुवरं लक्तं जपेन्मन्नवित् । लाजानामथवा मधुद्धततरैर्ह्वत्वायुतं कर्णकै-

रुद्रोढुं प्रजपेच तावदिचरादाकाङ्कितां कन्यकाम् ॥ १० ॥ अष्टादशाचरेण द्विजतरुजैस्तर्पणैस्त्रिमध्वकैः । अयुतं कुशैस्तिलैर्वा सतग्डुलैर्वशियतुं द्विजाञ्जुहुयात्॥ ११॥ कृतमालभवैश्च कुरुग्टकजै-

र्न्टपतीन् बकुलैश्च कुरुएटकजैः।

विशमन्तभवैरिप पाटलजैरितरानिप तद्भद्रथो वशयेत् ॥ १२ ॥
अभिनवैः कमलैरक्णोत्पलैः

समधुरैरपि चम्पकपाटलैः।

प्रतिहुनेद्युतं क्रमशोऽचिरद्
वशयितुं मुखजादिवराङ्गनाः ॥ १३ ॥

हयारिकुसुमैर्नवैस्त्रिमधुराप्लुतैर्नित्यशः सहस्रमृषिवासरं प्रनिहुनेन्निशीथे बुधः। सुगर्वितिधयं हठाद्भिटिति वारयोषामसौ करोति निजिकक्करीं सारशिलीमुखैरिद्ताम्॥ १४॥

कटुसंयुतैस्त्रिमधुरार्द्रतरैः सितसर्षपैर्दशशतत्रितयम् ।

निशि जुह्नतोऽस्य तु शचीदियतो-ऽप्यवशो वशो भवति किं न प(रैः?रे)॥१५॥

त्रथ विल्वजैः फलसमित्प्रसव-च्छद्नैर्मधुद्रुततरैर्हवनात् । कमलैः सिता(च् १ पृ )तयुतैश्च · · (१)

कमलां चिराय वशयेदचिरात् ॥ १६ ॥

त्रपहृत्य गोपवनिताम्बराण्यमा हृद्यैः कद्म्बमधिरूढमच्युतम् ।

प्रजपेत् स्मरन्निशि सहस्रमानयेद् वशमुर्वशीमपि हठाद् दशाहतः ॥ १७ ॥

बहुना किमत्र कथितेन मन्त्रयो-रनयोः सदृङ् नहि परो वशीकृतौ । त्रपि कृष्टिकर्मणि विदग्धयोषितां कुसुमायुधास्त्रमयवर्ष्मणोरिह ॥ १८ ॥

वन्दे कुन्देन्दुगौरं तरुणमरुणपाथोजपत्राभनेत्रं शङ्खं चकं गदाञ्जं निजभुजपरिघैरायतैराद्धानम् ।

दिब्यैभूषाङ्गरागैर्नवनितनतसन्मालया च प्रदीप्तं

द्योतत्पीताम्बराढ्यं मुनिभिरभिवृतं पद्मसंस्थं मुकुन्दम् ॥ १६ ॥

एवं ध्यात्वा पुमांसं स्फुटहृद्यसरोजासनासीनमादं सान्द्राम्भोजच्छविं वा द्वतकनकनिभं वा जपेदकीलचम्।

मन्वोरेकं द्वितारान्तरितमथ हुनेदर्कसाहस्रमिध्मैः

चीरदृत्थैः पयोक्तैः समधुगृतसितेनापि वा पायसेन ॥ २० ॥

ततो लोकाध्यत्तं ध्रुवचितिसदानन्दवपुषं

निजे हृत्पाथोजे भवतिमिरसंभेदमिहिरम्।

निजैक्येन ध्यायन्नमुममलचेताः प्रतिदिनं

त्रिसाहरूयं जप्यात् प्रयजतु च सायाह्नविधिना ॥ २१ ॥

विधि योऽमुं भक्तया भजति नियतं सुस्थिरमति-

भेवाम्भोधिं भीमं विषमविषयग्राहनिकरैः।

तरङ्गैरुतुङ्गैर्जनिसृतिसमाख्यैः प्रविततं

समुत्तीर्यानन्दं व्रजति परमं धाम स हरेः॥ २२॥

गृणंस्तस्य नामानि श्वर्ण्वस्तदीयाः

कथाः संस्मरंस्तस्य रूपाणि नित्यम् ।

नमंस्तत्पदाम्भोरुहं भक्तिनम्रः

स पूज्यो बुधैर्नित्यमुक्तः स एव ॥ २३ ॥

वच्ये मनुद्रयमथातिरहस्यमन्यत् संचेपतो भुवनमोहननामधेयम् । ब्राह्मेन्द्रवामनय्नेन्दुभिरादिमोऽन्य-स्तत्पूर्वको वियद्वषीकयुतेशङेहृत् ॥ २४ ॥ मन्वोस्तु संमोहननारदो मुनि-श्छन्दस्तु गायन्य'मुदीरितं बुधैः । नैलोक्यसंमोहनविष्णुरेतयोः

स्याद् देवता वच्म्यधुना षडङ्गकम् ॥ २५ ॥ असीवकलादीर्घैः सलवैस्तद्पि कल'समधिरूढैः। उक्तं पूर्ववदासनविन्यासान्तं समाचरेद्थ तु ॥ २६ ॥ करयोः शाखासु तले न्यस्य षडङ्गानि चाङ्गुलीषु शरान् । मनुपुटितमातृकार्णैर्न्यस्याङ्गेऽङ्गानि विन्यसेच शरान् ॥ २७ ॥ कास्यहृदन्ध्वङ्किषु करशाखाभिस्तान्नमोऽन्तिकान् ङेन्तान् । शोषणमोहनसंदीपनतापनमादनादिकान् क्रमशः॥ २८॥ पश्चैते संप्रोक्ता द्रांद्रींक्षींब्लूंसत्रादिकरणाः । संमोहनमथ जगतां ध्यायेत्पुरुषोत्तमं समाहितधीः ॥ २६ ॥ दिव्यतरूचानान्तारुचिरमहाकल्पपादपाधस्तात् । मणिमयभूतलविलसद्रत्नपयोजन्मपीठनिविष्टस्य ॥ ३० ॥ विश्वप्राणस्योद्यत्प्रद्योतनसद्युतेः सुपर्णस्य । <del>त्रासीनमुत्रतांसे पारिद्वमभद्राङ्गमङ्गजोन्मथितम् ॥ ३१ ॥</del> चक्रदराङ्करापाशान् सुमनीवाणेत्तुचापकमलगदाः । द्धतं स्वदोभिररुणायतविपुलविघूर्णिताचियुगनलिनम् ॥ ३२ ॥ मणिमयकिरीटकुण्डलहाराङ्गदकङ्गणोर्मिरसनाद्यैः । अरुणैर्माल्यविलेपैश्चादीप्तं पीतवस्त्रपरिधानम् ॥ ३३ ॥ निजवामोरुनिष्णां श्विष्यन्तीं वामहस्तधृतनिजनाम् । क्तिचयोनिं कमलां मदनमद्व्याकुलोज्ज्वलाङ्गलताम् ॥ ३४ ॥ १ 'त्र' क. पाठः । २ 'लासमा' क. पाठः ।

सुरुचिर भूषणमाल्यानुलेपनां सुसितवसनपरिवीताम्। निजमुखकमलव्यापृतचदुलासितनयनमधुकरां तरुणीम् ॥ ३५ ॥ श्चिष्यन्तं वामभुजादण्डेन दृढं धृतेत्तुचापेन । तज्जनितपरमनिर्वृतिनिर्भरहृद्यं चराचरैकगुरुम् ॥ ३६ ॥ सुरदितिजभुजगगुद्यकगन्धर्वाचङ्गनाजनसहस्रैः । मदमन्मथालसाङ्गैरभिवीतं दिव्यभूषणोल्लसितैः ॥ ३७ ॥ स्वात्माभेदतयेत्थं ध्यात्वैकात्त्रमथाष्टवर्णं वा । प्रजपेदिनकरलचं त्रिमधुरसिक्तैश्च किंशुकप्रसवैः ॥ ३८ ॥ जुहुयाद्रकसहस्रं विमलैः सलिलैश्च तर्पयेत्तावत्। विंशलर्णप्रोक्ते यन्ने दिनशोऽमुमर्चयेद् भक्तया ॥ ३६ ॥ पीठा'वधौ पद्यन्ते राजाय शिरोऽमुनाभिपूज्य विपम् । हरिमभिवाह्य स्कन्धे तस्यार्घ्याचैः समर्च्य धूपान्तैः ॥ ४० ॥ अङ्गानि बाणांश्च न्यासक्रमतः किरीटमपि शिरासि । अवसोश्च कुण्डलेऽरिप्रमुखानि प्रहरणानि पाणिषु ॥ ४१ ॥ श्रीवत्सकौस्तुभौ च स्तनयोरूध्वें गले च वनमालाम्। पीतवसनं नित्म्वे वामाङ्के श्रियमपि स्ववीजेन ॥ ४२ ॥ इष्ट्राथ कर्णिकायामङ्गानि विदिग्दिशासु दिन्तु शरान्। कोणेषु पश्चमं पुनरग्न्यादिदलेषु शक्तयः पूज्याः ॥ ४३ ॥ लक्मीः सरस्वती च स्वर्णाभे अरुएतरे रतिप्रीत्यौ । कीर्तिः शान्तिश्च सिते तुष्टिः पुष्टिश्च मरकतप्रतिमे ॥ ४४ ॥ दिव्याङ्गरागमरकतभूषणमाल्यदुक्लैरलंकृताङ्गलताः। सोराननाः साराती धृतचामरचारुकरतला एताः ॥ ४५ ॥ लोकेशा बहिरर्च्याः कथितेत्यर्चना मनुद्वयोद्धृता । प्रायः पुरुषोत्तमविधिरेवमिह स नोच्यते बहूक्तत्वात् ॥ ४६॥

१ 'ठाधः' क. पाठः ।

त्रेलोक्यमोहनायेत्युक्तवा विद्यह इति स्वराय ततः ।
धीमिह पदमित्युक्तवा तन्नो विष्णुस्तदनु प्रचोदयात् ॥ ४७ ॥
जण्येषा जपादौ दुरितहरी श्रीकरी जपार्चाहवनैः ।
प्रोत्तयतु शुद्धिविधयेऽर्चायामनयात्मयागभूद्रव्याणि ॥ ४८ ॥
मन्वोरेकेन शतं प्रतर्पयेन्मोहिनीप्रस्नयुतैर्यः ।
तोयैर्दिनशः प्रातः स तु लभते वाञ्छितानयत्नात्कामान् ॥ ४६ ॥
हुत्वायुतं हुताशे संपाताज्येन तावदभिजन्नेन ।
भोजयतु स्वमभीकं रमणी रमणोऽपि तां स्ववशतां नेतुम् ॥ ५० ॥
श्रष्टादशाणिविहिता विधयः कार्याश्च वश्यकृत श्राभ्याम् ।
मन्वोरनयोः सदृशोऽन्यो नाशु त्रैलोक्यवश्यकर्मणि जगति ॥ ५१॥
श्रत्रैकार्णजपादावथवा कृष्णः सवेणुगीतिध्येयः ।
श्रक्षणुक्तिराङ्गवेशः कन्दपीं वा सपाशस्रणिचापेषुः ॥ ५२ ॥
यस्त्वेकतरं मनुमेतयोविमलधीः सदा जपति मन्त्री ।
सोऽसुत्रेहापि च सिद्धं विपुलामतितरामेति ॥ ५३ ॥

त्रथ सत्यशौरिचतृतीयतुर्यकाः
शिविवामनेत्रशशिवण्डमण्डिताः ।
जय कृष्णयुग्मिनरन्तरात्मभू-(?)
शिविशन्तिडास्यवृत्तसक्तवर्णकाः ॥ ५४ ॥
प्रिमध्यगे मुदितचेतसे ततस्त्यपरद्(ग्मगुरु?ग्यमुख)मारुताच्तराः ।
सचतुर्थिकृष्णपदिमच्चकार्मको
दशवर्णकश्च मनुवर्यकस्त्वसौ ॥ ५५ ॥
सलवाधराचलसुतारमाच्तरैः

पुटितं क्रमोत्क्रमगतैः समुद्गकम् ।

इति दन्तसूर्यवसुवर्ण उद्धृतः कवितानुरञ्जनरमाकरोऽघहृत् ॥ ५६ ॥

मुखवृत्तनन्द्युतनारदो मुनि-स्त्विह छन्द उक्तममृतादिका विराद्। त्रिजगद्विमोहनसमाह्रयो हरिः

खलु देवतास्य मुनिभिः समीरिता ॥ ५७ ॥

वसुमित्रभूधरगजात्मदि आयैर्मनुवर्णकैस्त्रिपुटसंस्थितैः पृथक् ।

निजजातियुङ् निगदितं षडङ्गकं क्रिययैव तत्खलु जनानुरञ्जनम् ॥ ५८ ॥

त्रथ संविशोध्य तनुमुक्तमार्गतः प्ररचय्य पीठमथ च स्ववर्ष्मणा । करयोर्दशाच्चरविधिक्रमान्न्यसेत्

सषडङ्गसायकमनङ्गपञ्चकम् ॥ ५६ ॥

त्रमुना त्रिशो न्यसतु सर्वतस्तनौ स्मरसंपुटैस्तदनु मातृकाच्चरैः ।

दशतत्त्वकादिदशवर्णकीर्तितं

त्वथ मूर्तिपञ्जरवसानमाचरेत् ॥ ६० ॥

स्रजितिस्थिती दश षडङ्गसायकान् नयसतात् ततोऽन्यदिखलं पुरोक्तवत् । प्रणिधाय सर्वभुवनैकसाद्यिणं स्मरतां मुकुन्दमनवद्यधीरधीः ॥ ६१ ॥

त्रथ भूधरोदरपरि(स्कृ ? ष्कृ )ते महो-न्नतशालगोपुरविशालवीथिके । घनचुम्ब्युदग्रसितसौधसंकुले
मिणहम्यविस्तृतकपाटवेदिके ॥ ६२ ॥
द्विजभूपविद्चरणजन्मनां गृहैविविधेश्व शिल्पिजनवेश्मिभस्तथा ।
इभसप्त्युरभ्रखरधेनुसेवितैश्रुगलालयेश्व लिसतैः सहस्रशः ॥ ६३ ॥
विविधापणाश्रितमहाजनैः कृतक्रयविक्रयद्रविणसंचयाचिते ।

जनमानसंहृतिविद्यधसुन्दरी-जनमन्दिरैः सुरुचिरैश्च माऐडते ॥ ६४ ॥

पृथुदीर्घिकाविमलपाथिस द्रव-द्विकचारविन्दमकरन्दलम्पटैः । कलहंससारसरथाङ्गनामि-र्विहगैर्विघुष्टककुभि स्वके पुरे ॥ ६५ ॥

सुरपादपैः सुरभिपुष्पलोलुप-भ्रमराकुलैर्विविधकामदे नृणाम् । शिवमन्दमारुतललच्छिखैर्वृते मणिमण्डपे रविसहस्र(सं)श्रिते ॥ ६६ ॥

मणिदीपिकानिकरदीपितान्तरे
तनुचित्रविस्तृतवितानशालिनि ।
लिसते विकस्वरविचित्रदामभिः
'ससुगन्धिशीतसलिलोचितस्थले ॥ ६७ ॥

प्रमदाशतैर्मद्विघूर्णितेच्णै-मदनालसैः करविलोलचामरैः।

१ 'सु'क. पाठः ।

श्रभि(षेचि?सेवि)ते स्ववितमञ्जुभाषितैः स्तनभारभङ्गरकृशाववय्रकैः॥ ६८॥

त्रविरामचित्रमणिवर्यवर्षिणः अमहानिदामृतरसच्युतोऽप्यधः ।

सुरपादपस्य मणिभूतलोञ्जस-त्रृथुसिंहवक्त्रचरणाम्बुजासने ॥ ६६ ॥

श्रभिचिन्तयेत् समुपविष्टमच्युतं नवनीलनीररुहकोमलच्छविम् ।

कुटिलाग्रकुन्तललसत्किरीटकं सितरत्नपुष्पकलितावतंसकम् ॥ ७० ॥

सुललाटमुझसदुदश्चितश्चवं विपुलारुणायत(वि)लोललोचनम् । मणिकुरङलोस्नपरिदीप्तगर्रंडकं

नवबन्धुजीवकुसुमारुणाधरम् ॥ ७१ ॥

स्मितचिन्द्रकोज्ज्वितिदिङ्मुखं स्फुर-त्प्रनत्वं श्रमाम्बुकणमण्डिताननम् । स्फुरदंशुरत्नगणदीप्तभूषणो-

त्तमहारदामभिरूपस्कृतांसकम् ॥ ७२ ॥

घनसारकुङ्कुमविलिप्तविग्रहं पृथुदीर्घबन्धुरभुजाविराजितम् ।

तरुणारुणाञ्जचरणाञ्जमङ्गजो-न्मथिताङ्गमङ्गगकराम्बुजद्वयम् ॥ ७३ ॥

स्वाङ्कस्यभीष्मकस्रुतोरुयुगान्तरस्थं तां तप्तहेमरुचिमात्मकराम्बुजाभ्याम् । श्चिष्यन्तमर्द्रजघनामुपगृद्यमाणा-

मात्मानमायतलसत्करपञ्चवाभ्याम् ॥ ७४ ॥ आनन्दोद्रेकनिष्ठां मुकुलितनयनेन्दीवरां स्रस्तगात्रीं प्रोयद्रोमाश्रसान्द्रश्रमजलकणिकामौक्षिकालङ्कृताङ्गीम् । आत्मन्या(नीय?लीन)वाद्यान्तरकरणगणामङ्गकैर्निस्तरङ्गै-

मैज्जन्तं लीननानामितमतुलमहानन्दसन्दोहसिन्धौ ॥ ७५ ॥ सत्याजाम्बुवतीभ्यां दिव्यदुकूलानुलेपना(ख्या?)भ्याम् । मन्मथशरमिथताभ्यां मुखकमलालोललोचनभ्रमराभ्याम् ॥ ७६ ॥ भुजयुगलाश्चिष्टाभ्यां श्यामारुणलितकोमलाङ्गा'भ्याम् । आश्चिष्टमात्मदिल्णवामगताभ्यां करोल्लसत्कमलाभ्याम् ॥ ७७ ॥ पृष्ठगया कलिन्दसुतया करकमलयुजा परिबद्धमञ्जुलरुचा मदन-

पद्मगदारथाङ्गदरभृद्धजयुगं दोर्द्वयसक्तवंशविलसन्मुखसरसीरुहम्। ॥ ७८॥

दित्तु बहिः श्रुतर्षियतिभिः खेचरपरिवृद्धैर्भिक्तभरावनम्रतनुभिः स्तुतिमुखरमुखैः ।

सन्ततसेव्यमानममनोवचनविषयकमर्थचतुष्टयप्रदममुं त्रिभुवन-जनकम्॥ ७६॥

सान्द्रानन्दमहाव्धिमग्रममले धाम्नि स्वकेऽवस्थितं
ध्यात्वैवं परमं पुमांसमनघात् संप्राप्य दीचां गुरोः।
लब्ध्वामुं मनुमादरेण सितधीर्लचं जपेद्योषितां
वार्ताकर्णनदर्शनादि(वि?र)हितो मन्त्री गुरूणामि।। ८०॥
जुहुयाच दशांशकं हुताशे
ससिताचौद्रघृतेन पायसेन।

१ 'ङ्गलताभ्याम्' क. पाठः।

प्रथमोदितपीठवर्यकेऽमुं
प्रयजेन्नित्यमनित्यताविमुत्तयै ॥ ८१ ॥

त्रारभ्य विभूतिमथ न्यासक्रमतः शरान्तमभ्यर्च्य । मूर्त्याद्यं चारमानं विंशत्यणींदिते तु यन्त्रवरे ॥ ८२ ॥ मध्यमबीजं परितो वरुणेन्दुयमेन्द्रदित्तु संलिख्य । बीजचतुष्कं तद्दि चत्वारिंशद्भिरच्रैर्द्धिधिकैः ॥ ८३ ॥ शिवहरिवह्न्याशास्त्रिषु "ऋमाद्विलिखेत्। वाङ्मायाश्रीमन्त्रांस्तद्वद् रच्तोऽम्बुपानिलास्त्रिषु च ॥ ८४ ॥ शेषं पूर्वोदितवद्विधाय पीठं यथावद्भ्यर्च्य । सङ्कल्प्य मूर्तिमन्तर्वाद्यां वार्चयतु मध्यवीजे तम् ॥ ८४ ॥ मुखदत्त्तसव्यपृष्ठवीजेष्वच्यस्ति शक्तयः क्रमशः। रुक्मिण्याद्याः षट्स्वथ कोणेष्वङ्गानि केसरेषु शरान् ॥ ८६ ॥ लक्म्याचा दलमध्येष्वग्न्यादिषु तद्वहिध्वेजप्रमुखान्। अप्रे केतुं श्यामं पृष्ठे विधुरिपुमरुणममलरकरुची ॥ ८७ ॥ पार्श्वद्वये निधीशौ सन्ततधाराभिवृष्टधनपुञ्जौ । हेरम्बशास्तृदुर्गावि(ख?ष्व)क्सेनान् विदिन्नु वहन्याद्यम्॥ ८८॥ विद्वममरकतदूर्वाखणीभान् बहिरथेन्द्रवज्राद्यान्। यजतु विधानमितीरितमावृतिसप्तकयुतं मुकुन्दस्य ॥ ८६ ॥

> इत्यर्चयत्रच्युतमादरेण योऽमुं भजेन्मन्त्रवरं जितात्मा । सोऽभ्यर्च्यते दिव्यजनैर्जनानां हन्नेत्रपङ्केरहतिग्मभानुः ॥ ६० ॥

> सितशर्करोत्तरपयः प्रतिपत्त्या परितर्पयेद् दिनमुखे दिनशस्तम् ।

सिलिलैः शतं शतमखश्रियमेव स्वविभूत्युदन्वति करोत्युदिबन्दुम् ॥ ६१ ॥

विद्वाकुलैः सुमनसः सुमनोभि-

र्धनसारचन्द्रनघनद्रवमग्नैः।

मनुनासुना हवनतोऽयुतसंख्यं

त्रिजगत्प्रियः स मनुवित् कविराद् स्यात् ॥ ६२ ॥

ध्यानादेवास्य सद्यस्त्रिदशमृगदृशो वश्यतां यान्त्यवश्यं कन्दर्पार्ता जपाद्यैः किमथ न सुलभं मस्त्रतः स्यान्नरस्य । स्पर्धामुद्ध्य चित्रं महदिदमपि नैसर्गिकीं शश्वदेतं सेवेते मस्त्रिमुख्यं सरसिजनिलया चापि वाचामधीशा ॥ ६३ ॥

श्राधिव्याधिजरापमृत्युदुरितैर्भृतैः समस्तैर्विषै-दौंर्भाग्येन दरिद्रतादिभिरसौ दूरं विमुक्तश्चिरम् । सत्युत्रैः ससुतैश्च मित्रनिवहैर्जुष्टोऽ(भिश्व)लाभिः सदा संपद्भिः परिपुष्ट ईडितयशा जीवेदनेकाः समाः ॥ ६४ ॥

> श्रिवित्तमनुषु म(श्रो?श्रा)वैष्णवा वीर्यवन्तो महिततरफलाख्यास्तेषु गोपालमञ्जाः । प्रबलतर इहैषोऽमीषु संमोहनाख्यो मनुरनुपमसंपत्कल्पनाकल्पशाखी ॥ ६५ ॥

मनुमिममितहृद्यं यो भजेद् भिक्तिनम्रो जपहुतयजनाद्यैध्यानवान् म(स्रशस्त्रि)मुरूयः। त्रुटितसकलकर्मग्रन्थिरुद्वुद्धचेता

व्रजति स तु पदं तिन्नत्यशुद्धं मुरारेः ॥ ६६ ॥ अङ्गीकृत्यैकमेषां मनुमथ जपहोमार्चनान्तैर्मनूना-मष्टाङ्गोत्सादितारिः प्रमुदितपरिशुद्धप्रसन्नान्तरात्मा । योगी युद्धीत योगाननु चितविह्नतिस्वप्तवोधाहृतिः प्रा-गास्यः सन्नासने खे सुमृदुनि सुखसंमीलिताचो निष्णः॥ ६७॥ विश्वं भूतेन्द्रियान्तः करणमयमिनेन्द्रग्निरूपं समस्तं वर्णान्ते तत्प्रधाने कलनयनमये बीजरूपे धुवेण । नीत्वा तत्युंसि बिन्द्वात्मनि तमपि परात्मन्यथो कालतत्त्वे तच च्छक्तौ चिदातमन्यपि लयतु च तं केवलेघाम्नि शान्ते॥ ६८॥ निर्द्वन्द्वे निर्विशेषे निरतिशयमहानन्दसान्द्रेऽवसानो-पेतेऽथो कृष्णपूर्वा मनुमहितगिरं शाश्वतेऽप्यात्मनीत्थम् । संहृत्याभ्यस्य बीजोत्तममथ सकते लीननिः श्वासचेताः प्रचीणापुरवपुरवो निरुपमपरसंवित्खरूपः स भूयात्॥ ६६ ॥ मूलाधारे त्रिकोणे तरुणतराणिभाभाखरे विश्रमन्तं कामं बालार्ककालानलज रेढकुरङ्गाङ्ककोटिप्रभाभम्। विद्युन्मालासहस्रद्युतिरुचिरलसद्बन्धुजीवाभिरामं त्रैगुण्याक्रान्तबिन्दुं जगदुदयलयैकान्तहेतुं विचिन्त्य॥ १००॥ तस्योध्वे विस्फुरन्तीं स्फुटरुचिरतडित्पुञ्जभाखत्खभावा-मुङ्गच्छन्तीं सुषुम्णासरणिमनुशिखामाललाटेन्दुबिम्बम् । चिन्मात्रां सूत्त्मरूपां कलितसकल "श्वाङ्कथानादगम्यां(?) मूलं या सर्वधाम्नां सारतु निरुपमां हंकृतोदश्चिताम्बाम् ॥ १०१॥ नीत्वा तां शनकैरधोमुखसहस्रारारुणाञ्जोदरे चोतत्पूर्णशशाङ्कविम्बमनुतः पीयूषधारास्नुतिम् । रक्तां मन्त्रमयीं निपीय च सुधानिः स्यन्दरूपां विशेद् भूयोऽप्यात्मनिकेतनं पुनरपि प्रोत्थापयेत्त्वा विशेत् ॥ १०२ ॥ योऽभ्यस्येदनुदिनमेवमात्मनोऽन्त-र्बीजेशं दुरितजरापमृत्युरोगान् ।

१ 'दि'क. पाठः। २ 'शकलैर्नील'क. पाठः। ३ 'जठर'क. पाठः। ४ 'यित्वा'क. पाठः।

जित्वासौ स्वयमिव मूर्तिमाननङ्गः संजीवेचिरमलिनीलकेशपाशः ॥ १०३ ॥ स्फुटमधुरपदार्णश्रेणिरत्यद्भतात्मा भटिति वद्नपद्मान्निःसरत्यस्य वाणी । अपि च सकलमन्त्रास्तस्य सिध्यन्ति मङ्जु ब्युपरमघनसौख्यैकास्पदं वर्तते सः ॥ १०४ ॥ भ्राम्यन्मूर्ति मूलचकादनक्षं स्वाभिभीभी रक्तपीयूष(स्रप्तिः ? सुद्भिः)। विम्बाकाशं पूरयन्तं विचिन्त्य प्रत्यावेश्यास्तत्र व'श्याय साध्याः ॥ १०५ ॥ नार्यो नरा वा नगरी सभापि वा प्रवेशितास्तत्र निशातचेतसा । स्युः किंकरास्तस्य भटित्यनारतं चिराय तानिव्यधियों न संशयः ॥ १०६ ॥ तरिषद् ल(न?स) नाथे शक गोपारु णेऽथो रविशशिशिविबिम्बप्रस्फुरचारुमध्ये । हृदयसरसिजेऽमुं श्यामलं कोमलाङ्गं सुमुखमुपनिविष्टं संस्मरेद् वासुदेवम् ॥ १०७ ॥ पादाम्भोजद्वयेऽङ्गुल्यमलकिसलये चा<sup>¹</sup>वनौ सन्नखानां सत्कूमीदारकान्ती प्रपद्युजि लसज्जङ्घिकाद्ग्डयोश्च । जान्वोरूवोंः पिशङ्गे नववसनवरे मेखलादाम्नि नाभौ रोमावल्यामुदारोदरभुवि विपुले वत्त्ति प्रौदहारे ॥१०८॥ श्रीवत्से कौस्तुभे च स्फुटकमललसद्बद्धसद्दाम्नि बाह्रो-र्मूले कीयूरदीप्ते जगदवनपटी दोईये कङ्कणाख्ये ।

१ 'वैश्या' क. पाठः । २ 'शत्रु' क. पाठः । ३ 'घ्वा' क. पाठः ।

पाणिद्वन्द्वाङ्गिलिस्थे सुमधुररवसंलीनविश्वे च वेणौ

कण्ठे सत्कुण्डलोस्रस्फुटरुचिरकपोलस्थलद्वन्द्वके च ॥१०६॥
कण्द्वन्द्वेऽथ घोणे नयननिलनयोर्भूविलासे ललाटे
केशेष्वालोलवर्हेष्वतिसुरिभमनोज्ञप्रस्नोज्ज्वलेषु ।
शोणे विन्यस्तवेणावधरिकसलये दन्तपङ्क्तयां स्मिताख्यज्योत्स्नायामादिपुंसःकमत इति शनैः स्वंमनः संविधक्ताम्॥११०॥

यावन्मनो विलयमेति हरेस्दार-

मन्दस्मिते जपतु तावदनङ्गवीजम् । श्रष्टादशार्णमथवापि दशार्णकं वा मन्त्रं शनैरथ समाहितमातरिश्वा ॥ १११ ॥

त्रारोप्यारोप्य मनः पादारविन्दादिह स्मि'तान्तम् । त्रत्रत्र विलाप्य चीणचेतसि सुखचित्सदात्मको भवति ॥११२॥ जपपूजाहोमतर्पणमन्त्राभिषेकविनियोगानाम् ।

दीपिकेयं मयोद्गास्यते कमतः कृष्णमन्त्रगदितानाम् ॥ ११३ ॥ संशयतिमिरच्छि(द्व?द्व)रा चैषा कमदीपिका करेण महद्भिः । करदीपिकेव धार्या(स्व?स)स्नेहमहर्निशं समस्तसुखावाप्त्यै ॥११४ पश्चकं निजकेलिसाधनमधिष्ठानस्थितोऽपि प्रसुः

पत्तं मन्मथशत्रुणा रणकृतौ व्याकृत्य लोकातिगम् । धत्ते दीप्तनवेन्दुभाननमघोपेतात्तमायं धृवं

वन्दे का लियमर्दनस्वधःकु(?)तं भुक्तद्यकं यादवम् ॥ ११५॥ गोप्यङ्के लुठनपरं विल्नपाप-

मुर्वीशं मुद्रमद्रपद्रमहुः कृषीष्ठाः(?)। यद्देवेशितुरपनेतृभीतमेति

तीतिग्मांशोर्न्यतेः परेषु याति(?) ॥ ११६॥

१ 'सिता' क. पाठः । २ 'क्रान्ति' ख. पाठः । ३ 'कायविम' ख. पाठः ।

जगिद्दमनुविद्धं येन यस्मिन् प्रसूते
यदनु ततमजस्रं पाति चाधिश्रितो यः ।
यदुरुमहदुदर्चिर्यद्विधत्ते च गोपी
तमसृतसुखबोधज्योतिषं नौमि कृष्णम् ॥ ११७ ॥

इति श्रीक्रमदीपिकायां (वश्यादिप्रयोगविधाननिरूपणं) नाम श्रष्टमः पटलः समा(ता? तः) ॥ ८ ॥

समाप्तोऽयं ग्रन्थः शुभमस्तु ॥



१ 'यस्मात्' क- पाठः ।

are character in hardway from the same six

H PRING SEAR PRING

